SOME IMPORTANT INSCRIPTIONS

OF

Asoka, the Guptas, the Maukharis & Others

SADHU RAM

# SOME IMPORTANT INSCRIPTIONS

OF

# Asoka, The Guptas, The Maukharis and Others

(PART I, TEXTS)

SADHU RAM M. A.

Head of the Sanskrit Department
KIRORI MAL COLLEGE, DELHI-8

986, Shivaji Street, Karolbagh, NEW DELHI-5

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

Publisher:
S. MOHAN,
986, Shivaji Street, Karolbagh,
NEW DELHI-5.

PRICE Rs. 12.50

Only these two pages in Vihar Printing Press, D 1/165-175, Lajpat Nagar, New Delhi-14.

Printers:
RAJ ART PRESS
Deputy Ganj, Delhi-6.

#### **FOREWORD**

Owing to the unavailability of the valuable work of Dr. J. F. Fleet, viz., "Gupta Inscriptions", published in the Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. III, and the inaccesibility of the old volumes of Epigraphia Indica and Indian Antiquary, great difficulty was felt both by scholars and students of Epigraphy in the Universities for the lack of a text-book. A volume on the texts of important inscriptions was a long-felt desideratum. In order to remove that difficulty, the present edition of 'Some Im ortant Inscriptions of Asoka, the Guptas, the Maukharis and others' has been published. As the market for such a work is very limited, only a small number of copies have been printed.

We hope that it will serve as a useful text-book.

PUBLISHERS

### CONTENTS

|     |                                                                | Page  |
|-----|----------------------------------------------------------------|-------|
| 1   | . Foreword                                                     | _ mgc |
| 2   |                                                                | -     |
| 3   | Seven Delhi Tongo Dilla Edi ( c.                               | 1-16  |
| 4   | First Separate Rock Edict (Dhauli)                             | 17—27 |
| 5   | Lauriya Araraj Pillar Edicts 5, 6 (West Face)                  | 28    |
| 6   | Nasik Cave Inscription of Vasisthiputra Pulumayi, yr. 19       | 31    |
| 7.  | Besnagar Garuda Pillar Inscription of Heliodorus               | 34    |
| 8.  | Ayodhya Stone Inscription of Dhanadeva                         | 37    |
| 9.  | Sarnath Buddhist Image Imscription of 3rd Year of Kanishka's   | 38    |
|     |                                                                |       |
| 10. | Junagarh Rock Inscription of Rudradaman                        |       |
| 11. | Sanchi Inscription of Sridharavarman                           | 40    |
| 12. | Kosam Stone Slab Inscription of Bhadramagha's Reign, yr. 81    | 40    |
| 13. | Alianabad Fillar Inscription of Samudragunte                   |       |
| 14. | Mathura Stone Pillar Inscription of Chandragupta II, GS. 61    | 45    |
| 15. | Sanchi Railing Stone Inscriprion of Chandragupta II, Yr. 93    | 48    |
| 16. | Udayagiri Cave Inscription of Chandragupta II                  | 50    |
| 17. | Meharauli Iron Pillar Inscription of Chandra                   | 51    |
| 18. | Eran Stone Inscription of Samudragunta                         | 52    |
| 19. | Bilsad Stone Pillar Inscription of Kumaragunta I V- 06         | 53    |
| 20. | Udayagiri Cave Inscription of the time of Kumaragupta, Yr. 106 | 54    |
| 21. | Damodarpur Copper-plate Inscription of the time of             | 56    |
|     | Kumaragupta I, Gupta Yr. 124                                   |       |
| 22. | Damodarpur Copper-plate Inscription of the time of             | 57    |
|     | Manhawan B. 141                                                |       |
| 23, | Mankuwar Buddhist Stone Image Inscription of Kumaragupta I,    | 58    |
|     | C-1                                                            |       |
| 24. | Junagarh (Girnar) Rock Inscription of Skandagupta, Yr. 129     | 60    |
|     | 100 100                                                        |       |
| 25. | Kahaum Pillar Inscription of Skandagupta, Yr. 141              | 61    |
| 26. | Indor Copper-plate Inscription of Skandagupta, Yr. 146         | 66    |
| 27. | Bhitari Stone Pillar Inscription of Skandagupta                | 67    |
| 28. | Sarnath Buddhist Stone Image Inscription of Kumaragupta I,     | 68    |
|     |                                                                |       |
| 29. | Bhitari Seal of Kumaragupta II or III                          | 71    |
| 30. | Mandasor Stone Inscription of the Guild of Weavers             | 71    |
|     |                                                                | 72    |
|     | CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.                     |       |

ii

|     | 77- 157                                                                                             | 77   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 31. | Sarnath Buddhist Image Inscription of Budhagupta. Yr. 157                                           | 78   |
| 32. | Damodarpur Copper-plate Inscription of the lime of                                                  | 79   |
| 33. | Enon Dillon Transmittion of Budhagunts, Yr. 100                                                     | 81   |
| 34. | Whole Community Transition of Maharaja Hastill, 11. 100                                             | 83   |
| 35. | Khoh Conner-plate Inscription of Maharala Damashould,                                               | 86   |
| 36. | Gunaighar Copper-plate Inscription of Vainyagupta, Yr. 188                                          | 89   |
| 37. | Eran Stone Boar Inscription of Toramana                                                             | 90   |
| 38. | Gwalior Stone Inscription of Mihirakula, Regnal Yr. 15                                              | 92   |
| 39, | Mandasor Stone Pillar Inscription of Yasodharman                                                    | 92   |
| 40. | Mandasor Stone Slab Inscription of Yasodharman allas                                                | -0.5 |
|     | Vishnuuvardhana, Malava Year 589                                                                    | 94   |
| 41. | Mandasor Stone Inscription of Malava Samvat 524                                                     | 98   |
| 42. | Haraha Stone-slab Inscription of the reign of Isanavarman                                           | 100  |
| 43. | Maliya Copper-plate Inscription of Maharaja Dharasena II,                                           |      |
| 40. | Yr. 252                                                                                             | 103  |
| 44. | Madhuban Plate of Harsha. Yr. 25                                                                    | 107  |
| 45. | Arband Stone Inscription of Adityasena                                                              | 109  |
| 46. | Rithpur Copper Inscription of Prabhavatigupta, of the time of                                       |      |
| 40. | Pravarasena II, Regnal Yr. 19                                                                       | 113  |
|     | Poona Copper-plate Inscription of Prabhavatigupta,                                                  |      |
| 47. | Regnal Yr. 13                                                                                       | 116  |
|     | Chammak Copper-plate Inscription of Maharaia Pravarasena II                                         | ,    |
| 48. | Regnal Yr. 18                                                                                       | 118  |
|     |                                                                                                     | 123  |
| 49. | Bodh-Gaya Inscription of Mahanaman, Yr. 269 Nalanda Stone Inscription of the Reign of Yasovarmadeva | 125  |
| 50. | Nalanda Stone inscription of the Reign of Tasovarmadeva                                             | 128  |
| 51. | Pehowa Prasasti of Mahendrapala Tonra Pillar Inscription of Visaladeva, V. S. 1220                  | 131  |
| 52  | Tonra Pillar Inscription of Visaladeva, V. B. 1220                                                  | 191  |

#### ASOKA'S

SHOULD BE THAT THE THERE

### 14 ROCK EDICTS AT GIRNAR

- १. इयं धंमलिपी देवानंप्रियेन इयं धर्मलिपिः देवानंप्रियेण
- २. प्रियदसिना राजा लेखापिता इध न किं-प्रियदर्शिना राज्ञा लेखिता । इह न क-
- २. चि जीवं श्ररभित्पा प्रजूहितव्यं श्चित् जीवः श्रालम्य प्रहोतव्यः,
- र्थ. न च समाजो कतन्यो बहुकं हि दोसं न च समाजः कर्तन्यः । बहुकं हि दोषं
- थः समाजिम्ह पसित देवानंत्रियो त्रियदसि राजा समाजे पश्यति देवानांत्रियः त्रियदर्शी राजा ।
- ६, त्र्यस्ति पि तु एकचा समाजा साधुमता देवानं-सन्ति त्रपि तु एके समाजाः साधु-मताः देवानां-
- % ७. प्रियस प्रियदसिनो राजो पुरा महानसम्हि । प्रियस्य प्रियदशिनः राज्ञः । पुरा महानसे
- द. देवानंप्रियस प्रियदसिनो राजो श्रनुदिवसं ब-दवानांप्रियस्य प्रियदर्शिनः राज्ञः श्रनुदिवसं ब-
- हिन प्राणसत्सहस्रानि त्र्यारभिसु स्पाथाय हूनि प्राण-शत-सहस्राणि त्र्यालभ्यन्त सूपार्थाय ।
- १०. से त्राज यदा त्रयं धंमलिपी लिखिता ती एव तत्त्रव यदा इयं धर्मलिपिः लिखिता, त्रयः एव
- ११. प्राणा त्रारभरे सूपाथाय हो मोरा एको मगो सो पि प्राणाः त्रालभ्यन्ते सूपार्थाय — ही मयूरी, एकः मृगः, सः त्रपि
  - १२. मगो न घुवो एते पि त्री प्राणा पञ्जा न त्रारंभिसरे मृगः न घुवः। एते ऋपि त्रयः प्राणाः पश्चात् न त्रालप्स्यन्ते।

### अशोकस्य गिरिनारस्थौ दितीय: शिलालेख:

- १. सर्वत विजितम्हि देवानंत्रियस पियदसिनो राजो सर्वत्र विजिते देवानांत्रियस्य त्रियदर्शिनः राज्ञः,
- २. एवमपि प्रचंतेसु यथा चोडा पाडा सितयपुतो केत(र)लपुतो एवमपि प्रत्यन्तेषु यथा चोलाः, पाएड्याः, सितय-पुत्रः, केरल-पुत्रः त्र्यातंत्र-
- ३. पंगी अन्तियको योनराजा ये वा पि तस अंतियकस सामीप[ा] पर्गि, अन्तियकः योनराजः, ये वा अपि तस्य अन्तियकस्य सामीपाः
- ४. राजानो सर्वत्र देवानंत्रियस व्रियदसिनो राजो ह्रे चिकीछ कता राजानः—सर्वत्र देवानांत्रियस्य व्रियदर्शिनः राज्ञः ह्रे चिकित्से कृते,
- ५. मनुसचिकीछा च पसुचिकीछा च श्रौसुढानि च यानि मनुष्य-चिकित्सा च पशु-चिकित्सा च। श्रौषधानि च यानि मनुसोपगानि च मनुष्योपगानि च
- ६. पसोपगानि च यत यत नास्ति सर्वत्रा हारापितानि च रोपा-पशूपगानि च यत्र यत्र न सन्ति, सर्वत्र हारितानि च रोपि-पितानि च तानि च।
- ७. मूलानि च फलानि च यत यत्र नास्ति सर्वत हारापितानि च मूलानि च फलानि च यत्र यत्र न सन्ति, सर्वत्र हारितानि च रोपापितानि च
- द. पंथेसू कूपा च खानापिता ब्रह्मा च रोपापिता परिभोगाय पिष्ठ कूपाः च खानिताः, वृक्षाः च रोपिताः, परिभोगाय पसु-मनुसानं पशु-मनुष्याणाम्।

#### SOME IMPORTANT INSCRIPTIONS

- १. देवानंपियो पियदिस राजा एवं श्राह द्वादसवासाभिसितेन मया देवानांपियः पियदर्शी राजा एवम् श्राह—द्वादश-वर्षाभिषिकतेन मया इदं श्राञपितं इदम् श्राइप्तं—
- र. सर्वत विजिते मम युता च राज्के च प्रादेसिके च पंचसु पंचसु सर्वत्र विजिते मम युवताः च, रज्जुकाः च, प्रादेशिकाः च पञ्चसु पञ्चसु वासेसु अनुसं-
- ३. यानं नियातु एतायेव श्रथाय इमाय धंमानुसस्टिय यथा अञा-यानाय निर्यान्तु एतस्मायेव श्रर्थाय—श्रस्यै धर्मानुशस्तये, यथा श्रन्य-
- ४. य पि कंमाय साधु मातिर च पितिर च सुस्नूसा मित्रसंस्तुत-स्मै श्रिप कर्मणे—साधुः मातिर च पितिर च ग्रुश्रूषा ; मित्र-संस्तुत-ञातीनं वाम्हण-ज्ञातिम्यः बाह्मण-
  - ४. समगानं साधु दानं प्रागानं साधु त्रनारंभो त्रपव्ययता श्रमगोभ्यः साधु दानं, प्रागानां साधुः त्रनालम्मः, त्रल्प-व्ययता त्रपभाडता साधु त्रलप-भागडता साधु
  - ६. परिसा पि युते आजपिसति गणनायं हेतुतो च व्यंजनतो च परिषत् श्रिपि युक्तान् श्राज्ञापियष्यिति गणनायां हेतुतः च व्यञ्जनतः च।

- १. त्र्यतिकातं त्रंतरं बहूनि वाससतानि विदितो एव प्राणारंभो विहिंसा त्र्यतिकान्तम् त्रन्तरं वहूनि वर्ष-शतानि विधितः एव प्राणालम्भः, विहिंसा च भूतानं ञातीसु च भूतानां, ज्ञातिषु
  - २. ऋ[सं]प्रतिपती ब्रा[म्ह]णस्रमणानं ग्रसंप्रतीपती त श्रज श्रसम्प्रतिपत्तिः, वाह्मण्-श्रमणानाम् श्रसम्प्रतिपत्तिः। तत् श्रद्य देवानंप्रियस प्रियदसिनो राञो देवानंप्रियस्य प्रियदर्शिनः राज्ञः
  - ३. धमचरणेन [भेरी]घोसो ब्रहो धंमघोसो विमानदर्सणा च हस्ति-धर्म-चरणेन भेरी-घोषः श्रभवत् धर्म-घोषः । विमान-दर्शनात् च, हस्ति-दसना च दर्शनात् च,
  - ४. अगिखंधानि च [य्र]जानि च दिव्यानि रूपानि दसयित्पा जनं अग्नि-स्कन्धान् च, अन्यानि च दिव्यानि रूपाणि दर्शयित्वा जनं यारिसे बहूहि वाससतेहि याहरा बहुभिः वर्ष-शतैः
  - ५. न भूतपुवे तारिसे अज विदेते देवानंत्रियस प्रियदिसनो राजो न भूत-पूर्व, ताहशम् अद्य विदेतं देवानांत्रियस्य प्रियदिशिनः राज्ञः धंमानुसस्टिया अनारं-धर्मानुशस्त्या अनालं-
  - ६. [भो] प्राणानं त्र्यविहीसा भूतानं ञातीनं संपटिपती ब्राम्हणसमणानं मः प्राणानाम्, त्र्यविहिंसा भूतानां, ज्ञातीनां सम्प्रतिपत्तिः, ब्राह्मण-श्रमणानां संपटिपती मातिर पितरि संप्रतिपत्तिः, मातिर पितरि
  - ७. [सु]स्नुसा थैरसुस्नुसा एस त्राजे च बहुविधे [धं]मचर्णो गुश्रृणा, स्थविर-गुश्रृणा। एतत् त्रान्यत् च बहु-विधं धर्म-चरणं

#### SOME IMPORTANT INSCRIPTIONS

व[िंढ]ते वढियसिति चेव देवानंप्रियो विंतं, वर्धयिष्यति चेव देवानांप्रियः

- द्र. [प्रि]य[द]सि राजा धंम[च]रणं इदं पुत्रा च [वो]त्रा च प्रपोत्रा प्रियदर्शी राजा धर्म-चरणम् इदम्। पुत्राः च, पौत्राः च, प्रपोत्राः च देवानंप्रियस प्रियदसिनो राजो च देवानांप्रियस्य प्रियदिशिनः राज्ञः
- है. [प्र]वधियसंति इदं [धं]मचरणं आव सवटकपा धंमिह प्रवर्धियध्यन्ति इदं धर्म-चरणं यावत् संवर्तकल्पं, धर्मे सीलिहिह तिस्टंतो [धं]मं अनुसासिसंति शीले तिष्ठन्तः धर्मम् अनुशासिष्यन्ति ।
- १०. [ए]स हि सेस्टे कंमे ये धंमानुसासनं धमंचरणे पि न [म]विति एतत् हि श्रेष्ठं कर्म यत् धर्मानुशासनम् धर्म-चरणम् श्रिप न भविति असीलस [त] इमम्हि श्रथम्हि श्रशीलस्य । तत् श्रस्मिन् श्रथं
- ११. [ब]धी च अहीनी च साधु ए[ता]य अथाय इदं लेखापितं वृद्धिः च अहीनिः च साधुः । एतस्मै अर्थाय इदं लेखितम्-- इमस अथ[स] विधि युजंतु हीनि च अर्थस्य वृद्धिः युज्यतां, हीनिः च
- २२. [नो] लोचेतच्या द्वादसवासाभिसितेन देवानंप्रियेन प्रियदसिना नो रोचयितच्या। द्वादश-वर्षाभिषिक्तेन देवानांप्रियेण प्रिदर्शिना राजा इदं लेखापितं राजा इदं लेखितम्।

### y

2. देवानंप्रियो पियदिस राजा एवं श्राह कलाएं दुकरं य[ो] देवानांप्रियः प्रियदर्शी राजा एवम् श्राह—कल्याएां दुष्करम्। यः [श्रादिकरो] कलाएस सो दुकरं करोति श्रादि-करः कल्याएस्य स दुष्करं करोति।

- २. त मया बहु कलाएं कतं त मम पुता च पोता च परं च तेन तत् मया बहु कल्याएं इतम्। तत् मम पुताः च पौत्राः च, परं च तेम्यः य मे [अ]पचं आत्र संवटकपा अनुवतिसरे तथा यानि मे अपत्यानि यावत् संवर्त-कल्पं अनुवर्तिष्यः ते तथा,
- ३. सो सुकतं कासित यो तु एतदेसं पि हापेसित सो [ढु]कतं ते सुकतं करिष्यन्ति । यः तु एक-देशम् अपि हास्यति, सः दुष्कतं कासित सुकरं हि पापं अतिकातं अंतरं करिष्यति । सुकरं हि पापम् । अतिकान्तम् अंतरं

४. न भूतप्रुवं धंममहामाता नाम त मया तैद्सवासाभि[सितेन]
न भूत-पूर्वाः धर्म-महामात्राः नाम । ते मया त्रयोदश-वर्षाभिषिकतेन
धंममहामाता कता ते सवपासंडेसु व्यापता धमाधिस्टानाय
धर्म-महामात्राः कृताः । ते सर्व-पार्षदेषु व्यापृताः धर्माधिष्डानाय

- ५. .....[घं]मयुतस च योन कंबो[ज]गंघारानं रिस्टिकपेतेशिकानं धर्म-युक्तस्य च। योन-कम्बोज-गन्धाराणां राष्ट्रिक-पेतेनिकानां ये वापि अंबे [आ]पराता भतसयेसु व ये वा अपि अन्ये अपरान्ताः मतिमयेषु वा
- ६. ..........[सु]खा[य धंम]युतानं अपरिगोधाय व्यापता ते बंधन-सुखाय धर्म-युक्तानां अ-परिगोधाय व्यापृताः ते। बन्धन-बंधस पटिविधानाय बंदस्य प्रतिविधानाय
- ७. ...........[प्र]जा कताभीकारेसु वा थैरेसु वा व्यापता ते प्रजासु कताभिकारेषु वा स्थविरेषु वा व्यापता ते पाटलिपुते च बाह्रिरेसु च पाटलिपुत्रे च बाह्येषु च
- द. ......[ये] वा पि मे अञे ञातिका सर्वत व्यापता ते यो अयं ये वा अपि ये अन्ये ज्ञातिकाः सर्वत्र व्यापृताः ते। यः अयं धंमनिस्नितो ति व धर्मनिश्चितः इत वा
- ६. ....[ते घं]ममहामाता एताय त्राया त्राय त्रायं घंमलिपी लिखिता। धर्म-महामाताः। एतस्मे त्रार्थाय इयं धर्मलिपिः लिखिता।

#### SOME IMPORTANT INSCRIPTIONS

ह्

- देवा[नंप्रियो पियदसि] राजा एवं आह अतिकातं अंतरं देवानांप्रियः प्रियदर्शी राजा एवम् आह—अतिकान्तम् अन्तरं
- २. न भूतप्रव [सवे काले] ऋथकंमे व पटिवेदना वा त मया न भूत-पूर्व सर्वस्मिन् काले ऋथ-कर्मणी वा प्रतिवेदना वा। तत् मया एत्रं कतं एवं कृतम—
  - ्र. सवे काले शुंजमानस में त्र्योरोधनम्हि गभागारम्हि वचम्हि व सर्विस्मन् काले भुञ्जाने मिय, त्र्यवरोधने, गर्भागारे, ब्रजे वा
    - . विनीतिम्ह च उयानेसु च सवत्र पिटवेदका स्टिता त्राथे मे [ज]नस वैनीतके च, उद्यानेषु च सर्वत्र प्रतिवेदकाः स्थापिताः—ऋर्थं मे जनस्य
    - ४. पटिवेदेथ इति सर्वत्र च जनस अधे करोमि य च किंचि मुखतो प्रतिवेदयत इति, सर्वत्र च जनस्य अर्थ करोमि । यत् च किन्चित् मुखतः
    - ६. त्राञपयामि स्वयं दापकं वा स्नावापकं वा य वा पुन महामात्रेसु त्राज्ञापयामि स्वयं दापकं वा, श्रावकं वा, यत् वा पुनः महामात्रेषु
    - ७. त्राचायि[के] त्ररोपितं भवति ताय अथाय विवादो निक्ति व त्रात्यायिकम् त्रारोपितं भवति, तस्मै त्रर्थाय विवादः निष्यात्यां वा [सं]तो परिसायं सति परिषदि.
    - ्ट. आनंतरं पटिवेदेत[व्यं] मे सर्वत्र सर्वे काले एवं मया आजपितं अनन्तरं प्रतिवेदितव्यं मे सर्वत्र सर्वेरिमन् काले एवं मया आजपितं नास्ति हि मे तो[सो]
    - ६. उस्टानिं अथसंतीरणाय व कतव्यमते हि मे स[र्व]लोकहितं उत्थाने अर्थ-संतीरणायां वा । कर्तव्य-मतं हि मे सर्व-लोक-हितम् ।
- २०. तस च पुन एस मूले उस्टानं च अथसंतीरणा च नास्ति हि
  तस्य च पुनः एतत् मूलम् उत्थानं च, अर्थ-संतीरणा च। नास्ति हि
  कंमतरं

- ११. सर्वलोकहितत्पा य च किंचि पराक्रमामि अहं किंति भूतानं सर्व-लोक-हितत्वात्। यत् च किंचित् पराक्रमे अहं किंमिति भूतानाम् आनंगं गछेयं अनुएयं गच्छेयम्,
- १२. इध च नानि छुखापयामि परत्रा च स्त्रगं त्राराधयंतु त एताय इह च एनान् सुखयामि परत्र च स्त्रगम् त्राराधयन्तु । तत् एतस्मै त्रथाय त्रर्थाय
- १३. श्रयं घंमलिपी लेखापिता किंति चिरं तिस्टेय इति तथा च मे इयं घर्म-लिपिः लेखिता किमिति चिरं तिष्टेत् इति, तथा च मे पुत्रा पोता च प्रपोत्रा च पुत्राः पोताः च प्रपोत्राः च
- १४. अनुवतरं सवलोकहिताय दुवरं [तु] इदं अञत्र त्रभेन परा-अनुवतेरन् सर्व-लोक-हिताय। दुष्करं तु इदम् अन्यत्र अयात् परा-क्रमेन कमात्।

- देवानंपियो पियदिस राजा सर्वत इछिति सवे पासंडा वसेयु सवे देवानांप्रियः प्रियदर्शी राजा सर्वत्र इच्छिति सवें पार्षदाः वसेयुः। सवें ते सयमं च ते संयमं च
- २. भावसुधि च इछिति जनो तु उचावचरहेदो उचावचरागो ते सर्व भाव-ग्रुद्धि च इच्छिन्ति । जनः तु उच्चावच-च्छन्दः उच्चावच-रागः, ते सर्वे व कासंति एकदेसं व कसंति वा करिष्यन्ति, एक-देशं वा करिष्यन्ति ।

3. विपु [त्ते] तु पि दाने यस नास्ति सयमे भावसुधिता व कतंत्रता व विपुले तु श्रिप दाने यस्य नास्ति संयमः भाव-शुद्धिः वा, कृतज्ञता वा, दढभिति[ता] च निचा वाढं हढ-भितता च, ते नीचाः वाढम् ।

- १. श्रितकातं श्रंतरं राजानो विहारयातां आयासु एत मगव्या श्रितकान्तम् श्रन्तरं राजानः विहार-यात्रां ययुः। श्रत्र मृगया, अञानि च एतारिसानि श्रन्यानि च एताहशानि
- २. अभीरमकानि अहुंसु सो देवानंत्रियो पियदसि राजा दसवसी-अभिरमकाणि अभूवत् । तद् देवानांत्रियः त्रियदर्शी राजा दश-वर्षा-भिसितो संतो अयाय संबोधिं भिषिकः सन् अयात् सम्बोधिम् ।
- ३. तेनेसा धंमयाता एतयं होति बाम्हणसमणानं दसणे च दाने च तेनैषा धर्म-यात्रा । अत्रेदं भवति—बाह्मण-श्रमणानां दर्शनं च, दानं च, श्रेरानं दसणे च स्थविराणां दर्शनं च,
- ४. हिरंगापिटिविधानो च जानपदस च जनस दसनं धंमानुसस्टी च हिरणय-प्रतिविधानं च, जानपदस्य च जनस्य दर्शनं धर्मानुशिषटः च, धंमपिरपुछा च धर्म-परिपृच्छा च
- ५. तदोपगा एसा भ्रुय रित भवति देवानंपियस पियदिसनो राजो तदुपगा । एषा भूयः रितः भवति देवानाप्रियस्य प्रियदर्शिनः राज्ञः भा[गे] ऋंजे भागः ऋन्यः।

ह इस होड़ ही हिहिलों

## स्तुरात् हु है। ये से सार नार्त के लेखन सामन्त्रीय का प्रमुख का स्तुरत हु है। ये से सार नार्त के लेखन सामन्त्रीय का प्रमुख का

- १. देवानंपियो पियदसि राजा एव त्राह अस्ति जनो उचावचं मंगलं देवानांप्रियः प्रियदर्शी राजा एवम् श्राह—श्रस्ति जनः, उच्चावचं मङ्गलं करोते आवाधेस वा कुरुते । अवाधेषु वा,
- २. त्रावाहवीवाहेसु वा पुत्रलाभेसु वा प्रवासंस्हि वा एतस्हि च वा-एतस्मिन् च **त्र्यावाह-विवाहेषु वा, पुत्र-ला**भेपु वा, प्रवासे अञम्हि च जनो उचावचं मंगलं करोते त्रान्यस्मिन् च जनः चच्चावचं मङ्गलं कुरुते।
- ३. एत तु महिडायो बहुकं च बहुविधं च छुदं च निर्धं च मंगलं अत्र तु महिलाः बहुकं च बहु-विधं च, तुद्रं च, निरर्थं च मङ्गलं करोते त कतव्यमेव तु मगलं अपफलं तु खो कुर्वते । तत् कर्तव्यमेव तु मङ्गलम् त्रल्प-फलं तु खलु
- थ. एतारिसं मंगलं अयं तु महाफले मंगले य धंममंगले त[ते]त एनादृशं मङ्गलम् । इदं तु महा-फलं मङ्गलं, यत् धर्म-मङ्गलम् । तत्रैतत् दासभतकम्हि सम्यप्रतिपती गुरूनं अपचिति साध् दास-मृतकेषु सम्यक्-प्रतिपत्तिः, गुरू-साम् अपचितिः साधुः,
- प्र. पाणेसु सयमो साधु वम्हणसमणानं साधु दानं एत च अञ च प्रांगोषु संयमः साधुः, त्राह्मण्-श्रमणानां साधु दानम्-एतत् च श्रन्यत् च एतारिसं घंममंगलं नाम त वतव्यं पिता व एतादृशं धर्म-मङ्गलं नाम । तत् वक्तन्यं पित्रा वा,
- ६, पुतेन वा भात्रा वा स्वामिकेन वा इदं साधु इदं कतव्य संगलं पुत्रेण वा, भ्रात्रा वा, स्त्रामिकेन वा—इदं साधु, इदं कर्तव्यं त्राव तस अथस निस्टानाय अस्ति च पि वतं यावत् तस्य त्रर्थस्य निष्डानम् । त्रस्ति च त्रपि उत्तः—
- साधु दन इति न तु एतारिसं अस्ता दानं व अन[ग]हो व साधु दानम् इति । न तु एतादृशम् त्रस्ति दानं वा, त्रानुपहः यारिसं धंमदानं व धमनुगहो व त तु खु मित्रेन सुहद्येन वा यादृशं धर्म-दानं वा धर्मानुपहः वा । तत् तु खलु मित्रेण सुहृदा वा,

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

#### SOME IMPORTANT INSCRIPTIONS

- जातिकेन व सहायेन व स्रोवादितन्यं तिम्ह तिम्ह पकरेंगे [इ]दं ज्ञातिकेन वा, सहायेन वा स्रवदितन्यं तिस्मन् तिसम् प्रकरेंगे—इदं कचं इदं साधु इति इमिना सक कृत्यम्, इदं साधु इति स्रोने शक्यः
- ६. स्त्रगं त्राराघेतु इति कि च इमिना कतव्यतरं यथा स्त्रगार धी स्त्रगः त्राराघितुम् इति । किं च त्रास्मात् कर्तव्यतरं यथा स्त्रगीराघना ?

- १. देवानंपियो पियदसि राजा यसो व कीति व न महाथावहा देवानांप्रियः प्रियदर्शी राजा यशः वा, कीर्ति वा न महार्थवहां मञते अञ्चत तदात्पनो दिघाय च मे जिनो मन्यते श्रन्यत्र [अस्मात्, तद्यथा] तदात्वे दीर्घाय च मे जनः
- २. धंमसुस्रुंसा सुस्रु सता धंमवुतं च अनुविधियतां एतकाय देवान-धर्म-ग्रुश्र षां ग्रुश्र षतां, धर्म-वृत्तं च अनुविधत्ताम्। एतस्मै देवानां-पियो पियदसि राजा यसो व किति व इ[छ]ति प्रियः प्रियदशी राजा यशः वा, कीर्त्तं वा इच्छति।
- ३. यं तु किचि परिक्रमते देवानं[पियो\*] प्रियदिस राजा त सर्व यत् तु किञ्चित् परिक्रमते देवानांप्रियः प्रियदर्शी राजा, तत् सर्व पारित्रकाय किंति सकले अ्र[प]परिस्नवे अस एस तु परिसवे पारित्रकाय किमिति सकलः [लोकः] अल्प-परिस्नवः स्यात्। एषः तु परिस्नवः, य अपुंजं यत् अ-पुर्यम्।
- 8. दुकरं तु खो एतं छुदकेन व जनेन उसटेन व अञ्जन अगेन दुष्करं तु खल्ल एतत् क्षुद्रकेण वा जनेन, उत्सृतेन वा अन्यत्र अधात् पराक्रमेन सवं परिचिजित्पा एत तु खो उसटेन दुकरं पराक्रमात् सर्व परित्यच्य। एतत् तु खल्ल उत्सृतेन दुष्करम्।

### 88

- १. देवानंत्रियो पियदिस राजा एवं त्राह नास्ति एतारिसं दानं देवानांत्रियः त्रियदर्शी राजा एवम् त्राह—नास्ति एताहरां दानं यारिसं धंमदानं धंमसंस्तवो वा धंमसंविभागो [वा] धंमसंवधो व याहरां धमे-दानं, धर्म-संस्तवः वा, धर्म-संविभागः वा, धर्म-संवन्धो वा।
- २. तत इदं भवति दासभतकम्हि सम्यप्रतिपती मातरि पितरा तत्र इदं भवति—दास-भृतकेषु सम्यक्-प्रतिपत्तिः मातरि पितरि साधुसुस्रुसा मित[स]स्तुत्रजातिकानं वाम्हणस्रमणानं साधुदानं साधु-श्रुश्रुषा, मित्र-संस्तृत-ज्ञातिकेम्यः बाद्यण्-श्रमणेम्यः साधु-दानं.
- 3. प्राणानं अनारंभो साधु एत वतव्यं पिता व पुत्रेन व भाता व प्राणानाम् अनालम्मः साधुः । एतत् वक्तव्यं पित्रा वा, पुत्रेण, वा, भ्रात्रा वा, मितसस्तुतञातिकेन व आव पटीवेसियेहि इद साधु इद क[त]व्यं मित्र-संस्तुत-ज्ञातिकेन वा, यावत् प्रतिवेशिकैः इदं साधु इदं कर्तव्यम् ।
- 'थे. सो तथा करु इलोकचस आरघो होति परत च अनंतं तत् तथा कृते इह-लौकिकस्य आराधना भवति, परत्र च अनन्तं पुइञं भवति तेन धंमदानेन पुरुषं भवति [ए]तेन धमं-दानेन।

- १. देवानंपिये पियदिस राजा सत्रपासंडानि च [प] बिजतानि च देवानांपियः प्रियदर्शी राजा सवेपार्षदान् च प्रत्रजितान् च घरस्तानि च पूजयित दानेन च विविधया च पूजाय पूजयित ने यहस्थान् च पूजयित, दानेन च विविधया च पूजया पूजयित एनान्।
- २. न तु तथा दानं व पू [जा] व देवानं पियो मंञते यथा किति न तु तथा दानं वा, पूजां वा देवानां प्रियः मन्यते यथा किमिति सारवढी ऋस स [वपा] संडानं सारवढी तु बहु विधा सारवृद्धिः स्यात् सर्व-पार्षदानाम् । सारवृद्धिः तु बहु विधा, CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

#### SOME IMPORTANT INSCRIPTIONS

- ३. तस तु इदं मूलं य विचगुती किंति आत्पपासंडपूजा व परपासंड-तस्याः तु इदं मूलं, यत् वचो-गुप्तिः । किमिति? आत्म-पाषंद-पूजा वा, पर-पाषंद-गरहा व नो भवे अप्रकरणिम्ह लहुका व अस गर्हा वा नो भवेत् अप्रकरणो, लघुका वा स्यात्
- ४. तिम्हतिम्ह प्रकर्शे पूजेतया तु एव परपासंडा तेनतन तिसमन्-तिसमन् प्रकरेशे। पूजियतिष्याः तु एव पर-पाषदाः तेन-तैन प्रकरेशेन एवं करुं श्रात्पासंडं च वढयित परपासंडस च प्रकरेशेन। एवं कुर्वन् (जनः) श्रात्म-पार्षदं च वधयिति, पर-पाषदस्य च उपकरोति जपकरोतिः
- भ्र. तदंजथा करोतो आत्पपासंडं च छणित परपासंडस च पि तदन्यथा कुर्वाणः आत्म-पाषदं च क्षिणोति, पर-पाषदस्य च अपि अपकरोति यो हि कोचि आत्पपासंडं पूजयित परपासंडं व अपकरोति। यः हि कश्चित् आत्म-पाषदं पूजयित, पर-पाषदं वा गरहति
- ६. सर्वं आत्पपासंडभितया किंति आत्पपासंडं दीपयेम इति सो च सर्वम् आत्म-पाषंद-भक्त्या, किमिति —आत्म-पाषंदं दीपयेम इति । सः च पुन तथ करातो आत्पपासंडं बाढतरं उपहनाति त समवायो एव पुनः तथा कुर्वाणः आत्म-पाषंदं बाढतरम् उपहन्ति । तत्, समवायः एव साधुः,
- ७. किंति अंअमंअस धंमं स्रुणारु च सम्रु सेर च एवं हि देवानंकिमिति(जनाः)अन्योन्यस्य धर्म शृणवीरन् च, शुश्र वेरन् च। एवं हि देवानांपियस इस्रु किंति सवपासंडा बहुस्रुता च असु कज्ञाणागमा
  पियस्य इच्छा, किमिति—सर्वेपार्षदाः बहु-श्रुताः च स्युः, कल्याणागमाः
  च असु

च स्युः।

्ट, ये च तत्रतत प्रसंना तेहि वतव्यं—देवानंपियो नो तथा दानं ये च तत्र-तत्र प्रसन्नाः, तेम्यः वक्तव्यम्—देवानांप्रियः नो तथा दानं व पूजां व मंजते यथा किंति सारवढी त्र्यस सर्वपासङानं वा पूजां वा मन्यते यथा, किमिति ? सार-वृद्धिः स्यात् सर्व-पाषदानाम् । बहुकाः च एतस्य

ह. अथा व्यापता धंममहामाता च इथीमत्समहामाता च वचभूमीका अर्थाय व्यापृताः धर्ममहामात्राः च, रत्र्यध्यक्ष-महामात्राः च, व्रज-भूमिकाः च अ्रंजे च निकाया अर्थं च एतस फल य आत्पपासंडवढी च च, अन्ये च निकायाः। इदं च एतस्य फलं, यत् आत्म-पार्षद-वृद्धिः च होति धंमस च दीपना।

भवति, धर्मस्य च दीपना।

- १. [देवानंपियेन पियदसिना राजो] कलिंगा विज[ता]

  देवानांप्रियेण प्रियदर्शिना राज्ञा कलिङ्गाः विजिताः ।

  अपवढे] सतसहस्रमात्रं तत्रा हतं बहुतावतकं मत तता पछा अधुना
  अपोढं, शत-सहस्र-मात्रं तत्र हतं, वहु-तावत्कं मृतम् । ततः पश्चात् अधुना
  लघेषु कलिंगेषु तीवो धंमवायो
  लच्छेषु कलिङ्गेषु तीवः धर्म-वातः
  - २. .....[अनु]पयो देवानंप्रियस विजः विशेष व भरणं व ......[अनु]शयः देवानंप्रियस्य विजि[त्य] .....वधः वा, मरणं वा अपवाहो व जनस त बाढं वेदनमत च गुरुमत च देवानंपि[य]प अपवाहः वा जनस्य, तत् वाढं वेदनीय-मतं च, गुरु-मतं च देवानांप्रियस्य
  - ३. वाम्हणा व समणा व अञे [सुसु ] मा मात्रि पितरि वाह्मणाः वा, श्रमणाः वा, श्रन्ये एः स्थ्र षा, मातरि पितरि सुसु सा गुरुसुसु सा मितसंस्ततसहायवातिकेसु दासभ[तकेसु] ग्रुश्र षा, गुरु-शुश्र षा, मित्र-संस्तुत-सहाय-ज्ञातिकेषु दास-भृ[तकेषु] ।
- ४. व्यभिरतानं व विनिखमण् येसं वा प [स]हायञातिकाः अभिरकानां वा विनिष्क्रमण्म् । येषां वा त्रपि सहाय-ज्ञातिकाः

|              | व्यसनं प्राप्रणित तत सो पि तेस उपघातो हाति पटीभागी चेसा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | व्यसनं प्रीप्नुवन्ति, तत्र तत्-ऋषि तेषां उपघातः भवति । प्रतिमागः चैषः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| THE STATE OF | सव[मनुसानं]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | सर्व-मनुष्यासां विकास स्वाप्त के विकास स्वाप्त स्वापत स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वापत स्वाप्त स्वाप्त स |
| -¥.          | ""[त्र]स्ति इमे निकाया अवत्र योनेसु"[जनपद]म्हि यत्र नास्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | ·····सिन्त इमे निकायाः—अन्यत्र यवनेम्यः जनपदे यत्र नास्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | मनुसानं एकतरम्हि पासंडिम्ह न नाम प्रसादो यावतको जनो तदा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | मनुष्यागाम् एकतरे पार्षदे न नाम प्रसादः । यावत्कः जनः तदा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| :4.          | [सह]स्रभागो व गरुमतो देवानं[पियस] न य सक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | ·······सहस्र-भागः वा गुरु-मतः देवानांप्रियस्य · · · · न यः शुक्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | छमितवे या च पि अटितयो देवानंपियस पिजिते पाति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| F. 2.        | क्षमितुम् । याः च त्र्रापि त्राटन्यः देवानांप्रियस्य विजिते भवन्ति (?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7. o.        | चते तेसं देवानंपियस सवभूतानं अञ्जति च सयमं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PAR          | ·····उच्यते (?) तेषां देवानांप्रियस्य····सर्व-भूतानाम् श्रक्षति च संयमं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 75           | च समचैरं च मादव च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PF           | च, सम-चर्या च, मार्दवं च,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| VE           | लघो [देवा]नंत्रियस इध सवेसु च योनराज परं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | लब्धः[देवा]नांप्रियस्य इह सर्वेषु चयवनराजः, परं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | च तेन चत्पारो राजानो तुरमायो च श्रंतेकिन च मगा च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| : 6          | च तस्मात् चत्वारः राजानः तुलमयः च, अन्तेकिनः च, मका च,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | इध राजविसयम्हि योनकंबो[जेसु] [अं] अपारिंदेसु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | ः इह राज-विषये, यवन-क्रम्यो जिंषु ः [ऋ] न्य्र-पारदेषु —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | सवत देवानंपियस धंमानुसस्टि श्रनुवतरे यत पि दृति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | सर्वत्र देवानांप्रियस्य धर्मानुशिष्टयः त्र्यनुवृत्येरन् । यत्र त्रपि दौत्यं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| :20.         | [विध]नं धंमानुसस्टि च धमं अनुविधियरे विजयो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | विधा न धमानुशिष्ट च धमम् अन्विधीयरन् विजयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | सवथा पुन विजयो धीतिरसो सा लधा सा पीति होति धंमविजयम्हि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | सर्वथा पुनः विजयः प्रीति-रसः सः। लब्धा सा प्रीतिः भवति धर्म-विजये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| :9.9         | [देवानं]प्रियो एताय अथाय अयं धंम[लिपि][न]वं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| , , ,        | देवानांप्रियः। एतस्मै अर्थाय इयं धर्म-लिपिः नवं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | र ना निवास का देवार अथाय ३थ वस नामापा निव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

विजयं मा विजितेव्यं मंत्रा सरसंके एव विजये छाति च

१२. :::[इलो] किको च पारलो किको ::: इलो किका च पारलो किका :: एहलौ किका च पारलो किका :: एहलौ किका च पारलो किका

च च ।

- १- ऋयं धंमलिपी देवानंप्रियेन प्रियदसिना राजा लेखापिता ऋस्ति एव इयं धर्म-लिपिः देवानांप्रियेण प्रियदर्शिना राज्ञा लेखिता। सन्ति एव
- २. संखितेन श्रस्ति मभ्रमेन अस्ति विस्ततन न च सर्वं सर्वत घटितं संक्षिप्तेन, सन्ति मध्यमेन, सन्ति विस्तृतेन। न च सर्वं सर्वत्र घटितं—
- ३. महालके हि विजितं वहु च लिखितं लिखापयिसं चेव ग्रस्ति च महल्लकं हि विजितं, वहु च लिखितं, लेखियंष्यामि चैव। ग्रस्ति च एत कं श्रुत्र तत
- ४. पुन्पुन वृतं तसतस अथस माधूरताय किं ति जनो तथा पटिपजेथ पुनः-पुनः उक्तं—तस्य-तस्य अर्थस्य मधुरतायै किमिति जनः तथा प्रतिपद्येत ।
- भ. तत्र एकदा अस्मातं लिखितं अस देसं व सछाय कारणं व तत्र एकदा असमाप्तं लिखितं स्यात—देशं वा संख्याय, कारणं वा
- ६. त्रालोचेत्पा लिपिकरापरधेन व त्रालोच्य, लिपिकरापराधेन वा।

### SEVEN DELHI-TOPRA PILLAR EDICTS

- देवानंपिये पियदसि लाजा हेवं त्राहा—सडुवीमित-देवानांप्रियः प्रियदर्शी राजा एवम् त्राह—षड्विंशति-
- २. वसअभिसितेन में इयं धंमलिपि लिखापिता वर्षाभिषिकोन मया इयं धर्म-लिपिः लेखिता।
- ३. हिद्तपालते दुसंपटिपादये श्रंनत श्रगाया धंमकामताया ऐहत्रपारत्रं दुःसम्प्रतिपाद्यम् श्रन्यत्र श्रयायाः धर्म-कामतायाः,
- ४. अगाय पलीखाया अगाय सु[सू]साया अगेन भयेना अपायाः परीक्षायाः, अयायाः शुश्रूषायाः, अयात् भयात्,
- थ. अगेन उसाहेना एस चु खो मम अनुसथिया अयात् उत्साहात्। एषा तु खल्ल मम अनुशिष्टिः
  - ६. धंमापेखा धंमकामता चा सुवेसुवे विदता वदीसित चेवा धर्मापेक्षा धर्म-कामता च श्वः-श्वः विधिता, विधिष्यते चैव।
- ७. पुलिसा पि च मे उकसा चा गेवया चा मिसमा चा अनुविधीयंति पुरुषाः श्रिप च, मे उरक्रष्टाः च, प्राम्याः च, मध्यमाः च अनुविद्वति
- द. संपटिपादयंति चा श्रलं च पलं समादपियतवे हेमेशा श्रंत-सम्प्रतिपादयन्ति च, श्रलं च, परं समादापियतुम्। एवमेव श्रन्त-
- महामाता पि एस हि विधि या इयं धंमेन पालना धंमेन विधाने महामात्राः ऋपि । एष हि विधिः—यन् इदं धर्मेण पालनं, धर्मेण विवानं,
- १०. धंमेन सुखियना धंमेन गोती ति धर्मेण सुखीकरणं, धर्मेण गुन्तिः इति ।

- १. देवानंपिये पियदसि लाज देवानांप्रियः प्रियदर्शी राजा
- २. हेवं ब्राहा धंमे साधू कियं चुधंमे ति अपासिनवे बहुकयाने एवम् श्राह—धर्मः साधुः। कियान् तु धर्मः इति ? श्रल्पास्नवः बहु-कल्यासी
- ३. दया दाने सचे सोचये चखुदाने पि मे बहुविधे दिने दुपद-द्या दानं सत्यं शौचम् । चतुर्दानम् त्रपि मया वहु-विधं दत्तम् । द्विपद-
- ४. चतुपदेस पखिवालिचलेस विविधे मे अनुगहे कटे आ-पान-चतुष्पदेषु पक्षि-त्रारिचरेषु विविधः मया अनुपहः कृतः, त्रा-प्राण्-
- ध. दाखिनाये अंनानि पि च मे बहूनि कयानानि कटानि एताये मे दाक्षिएयात् । ऋन्यानि ऋपि च मया बहूनि कल्याणानि कृतानि । एतस्मै मया
- ६, अठाये इयं धंमलिपि लिखापिता हेवं अनपिटपजंतु अर्थाय इयं धर्म-लिपिः लेखिता । एवम् अनुप्रतिपद्यन्तां (जनाः) चिर-
- ७. थितिका च होत् तीति ये च हेवं संपटिपजीसति से सुकटं कछती ति स्थितिका च भवत् इति । यः च एवं संप्रतिपत्स्यते, सः सुक्रतं करिष्यति इति ।

- ?. देवानंपिये पियदसि लाज हेवं ऋहा क्यानंमेव देखति इयं मे ं देवानंप्रियः प्रियदर्शी राजा एवम् आह—कल्यागामेव पश्यति (जनः) इदं मे
- २. क्याने कटे ति नो मिन पापं देखति इयं से पापे कटे ति इयं कल्याएं कृतम् इति । न पुनः पापं पश्यति —इदं मया पापं कृतम् इति ऋयं, वा आसिनवे the thing ply emire over
- - ३. नामा ति दुपटिवेखे चु खो एसा हेवं चु खो एस देखिये इमानि नाम इति । दुष्प्रतिवीद्त्यं तु खलु एतत् । एवं तु खलु एतत् पश्येत्—इमानि

- ४. त्रासिनवगामीनि नाम त्रथ चंडिये नीट्रलिये कोधे माने ईस्या त्रास्तव-गामीनि नाम, यथा—चाएड्यं नैष्टुर्य क्रोधः मानः ईर्ष्ट्या,
- भ. कालनेन व हकं मा पलिभसयिसं एस बाढ देखिये इयं में (एषां) कार ऐन एव ऋहं मा परिश्रश्येयम्। एतत् बाढं पश्येत्—इदं मे
- ६. हिदतिकाये इयं मन मे पालतिकाये ऐहित्रिकाय, इदं पुनः मे पारत्रिकाय।

- १. देवानंपिये पियदिस लि(ला)ज हेवं त्राहा सडुवीसितवस-देवानांप्रियः प्रियदर्शी राजा एवम् त्राह—षड्विंशति-वर्षा-
- २. ऋभिसितेन में इयं धंमलिपि लिखापिता लजूका में भिषिक्तेन मया इयं धर्म-लिपिः लेखिता। रज्जुकाः मे
- ३. बहुसु पानसतसहसेसु जनिस आयता तेसं ये अभिहालें वा बहुषु प्राण-शत-सहस्रेषु जनेषु आयताः। तेषां यः अभिहारः वा,
- ४. दंडे वा अतपितये मे कटे किंति लज्जा अस्वय अभीता दण्डं वा आत्मपितकः मया कृतः । किमिति १—रञ्जुकाः आव्यस्ताः अमीताः
- भः कंमानि पवतयेव जनस जानपदसा हितसुखं उपदहेव जनस जानपदसा हितसुखं उपदहेव जनस्य जानपदस्य हित-सुखम् उपदध्युः,
  - ६. अनुगहिनेवु च। सुखीयनदुखीयनं जानिसंति धंमयुतेन च (तान्) अनुग्रहीयुः च। सुखीकरण-दुःखीकरणं ज्ञास्यन्ति, धर्मयुक्ताः च
    - ७. वियोवदिसंति जनं जानपदं किंति हिदतं च पालतं च (सन्तः) व्यववदिष्यन्ति जनं जानपदं—किमिति ऐहत्रं च पारत्रं च
    - द. त्रालाधयेव ति लज्का पि लघंति पटिचलितवे मं पुलिसानि त्राराधयेयुः इति । रज्जुकाः त्र्यपि त्रहंन्ति प्रतिचलितुं मां, पुरुषान् पि मे त्रिपि मे

- ह. छंदंनानि परिचलिसंति ते पि च कानि वियोवदि-छन्दज्ञान् प्रतिचलिष्यन्ति । ते (पुरुषाः) श्रिपि च केऽपि — व्यववदि-संति येन मं लजूका ष्यन्ति येन मां रञ्जुकाः
- १०. चघंति त्र्यालाधयितवे त्र्यया हि पजं वियताये धातिये निसिजतु शद्यन्ति त्र्याराधयितुम् । यथा हि प्रजां विज्ञाताये धात्र्ये निःसृज्य (जनः)
- ११. अस्त्रथे होति वियत धाति चघति मे पर्ज सुखं पिलहटवे आश्वस्तः भवति—विज्ञाता धात्री शद्यति मे प्रजां सुखं परिहर्तुं म् ।
- १२. हेवं ममा लज्का कटा जानपदस हितसुखाये येन एते अभीता एवं मया रञ्जुकाः कृताः जानपदस्य हित-सुखाय। येन ऐते अभीताः
- १३. अस्त्रथ संतं अतिमना कंमानि पवतयेव ति एतेन से लज्जूकानं आख्वस्ताः सन्तः अविमनस्काः कर्माणि प्रवर्तयेयुः इति, एतेन मया रज्जुकानां
- १४. श्रिमहाले व दंडे वा श्रतपतिये कटे इछितविये हि एसा किंति श्रिमहारः वा, दणडः वा श्रात्मपतिकः कृतः । एष्टव्यं हि एतत्—िकिमिति
- १५. वियोहालसमता च सिय दंडसमता चा अब इते पि च से व्यवहार-समता च स्थात्, दराड-समता च । यावत् इदम् अपि च मे आवृति अववृतिः—
- १६. बंधनबधानं मुनिसानं तीलितदंडानं पतवधानं तिनि दिवसानि मे बन्धन-बद्धेभ्यः मनुष्येभ्यः तीरित-दग्रडेभ्यः प्राप्त-वधेभ्यः त्रयः दिवसाः मया
- १७. योते दिने नातिका व कानि निक्तपियसंति जीविताये तानं यौतं दत्तम्। ज्ञातिकाः वा केऽपि निध्यापियष्यन्ति जीविताय तेषां (प्राप्त-वधा-
  - १८. ना संतं वा निभापिता दानं दाहंति पाल तेकं उपवासं नाम्)। न सित वा निःयापियतिर, दानं दास्यन्ति पारित्रक्रम्, उपवासं व कछंति वा करिष्यन्ति ।
  - १८. इछा हि मे हेवं निलुधिस पि कालिस पालतं आलाधयेवू ति जनस च इच्छा हि मे एवं निरुद्धे अपि काले पारत्रम् आराधयेयुः इति, जनस्य च
  - २०. वढित विविधे धंमचलने संयमे दानसविभागे ति वर्धते विविधं धर्म-चर्रणं संयमः दान-संविभागः इति ।

### y

- देवानंपिये पियदिस लाज हेवं अहा सडुवीसितवस-देवानांप्रियः प्रियदर्शी राजा एवम् श्राह—षड्विंशति-वर्षा-
- २. अभिसितेन में इमानि जातानि अविधयानि कटानि से यथा भिषिक्तेन मया इमानि जातानि अवध्यानि कतानि, तत् यथा
- २३. सुके सालिका अलुने चकवाके हंसे नंदीमुखे गेलाटे शुकः सारिका अरुणः चकवाकः हंसः नन्दोमुखः गेलाटः
  - थ. जत्का अंवाकपीलिका दड़ी अनिठकमछे वेदवेयके जतूकः अम्बापिपीलिका दुली अनिस्थक-मत्स्यः वेदवेयकः
    - भ. गंगापुपुटके संकुजमछे कफटसयके पंनससे सिमले गंगा-पुपुटकः संकुज-मत्स्यः कमठ-शर्यकः पर्ण-शशः सृमरः
    - ६. संडके स्रोक्रियंडे पलसते सेतक्रपोते गामकपोते षएडकः स्रोक्रियडः पल्यशतः (१) श्वेत-क्रपोतः प्राम-क्रपोतः,
    - ७, सवे चतुपदे ये पिटभोगं नो एति न च खादियति [अजकानानि] सर्वे चतुष्पादाः यत्-[यत्] प्रतिभोगं न एति, न च खाद्यते । अजकाःद्याः,
  - द. [ए]ड़का चा सूकली चा गिभनी व पायमीना व अविध[य पोत]के एडकाः च, शूकर्यः च—गिमियः वा पाययमानाः वा अवध्याः, पोतकाः
  - ह. पि च कानि त्र्यासंमासिके विधक्ककुटे नो कटिवये तुसे सजीवे त्रिप च ये त्रापणमासिकाः । विधि-कुक्कुटः नो किंच्यः । तुषः सजीवः
- १०. नो सापेतिवये दावे अनठाये वा विहिसाये वा नो सापेतिवये नो दाहियतच्यः। दावः अनर्थाय वा, विहिंसायै वा, नो दाहियतच्यः।
- ११. जीवेन जीवे नो पुसितविये तीसु चातुं मासीसु तिसायं पुंनमासियं जीवेन जीवः नो पोषयितव्यः। तिसृषु चातुर्मासीषु, तिष्य-गौर्णमास्यां
- १२. तिंनि दिवसानि चावुदसं पंनडसं पटिपदाये धुवाये चा त्रिषु दिवसेषु—चतुर्दशे पञ्चदशे प्रतिपदि—त्रुवे च
- १३. अनुशोसथं मछे अवधिये नो पि विकेतविये एतानि ये वा दिवसानि अनुषवसथं मत्स्यः अवध्यः, नो अपि विकेतव्यः । एतान् यान् एव दिवसान्

१४. नागवनिस केवटभोगिस यानि अंनािन पि जीवनिकायािन नाग-वने कैवतं-भोगे, ये अन्ये अपि जीव-निकायाः,

१५. नो हंतवियानि अठमीपखाये चावुदसाये पंनडसाये तिसाये नो हन्तव्याः । ऋष्टमी-पक्षे चतुर्दश्यां पञ्चदश्यां तिष्य-

१६. पुनावसुने तीसु चातुंमासीसु सुदिवसाये गोने नो नीलखितविये पुनर्वसौ, तिसृषु चातुर्मासीषु, सुदिवसे गौः नो निर्लिखतव्यः,

१७, अजके एडके सूकले ए वा पि अने नीलखियति नो नीलखितविये अजकः एडकः शूकरः, यः वा अपि अन्यः निर्लिक्यते, नो निर्लिखितव्यः।

१८. तिसाये पुनावसुने चातु मासिये चातु मासिपखाये अस्वसा गोनसा तिष्य-पुनर्वसौ चातुर्मास्यां चातुर्मासी-पक्षे अश्वस्य गोः

१६. लखने नो कटविये याव सडुवीसतिवसऋभिसितेन से एताये लेखनं नो कर्तव्यम् । यावत् षड्विशति-वर्षाभिषिक्तेन मया एतस्मिन्

२०. त्र्यंतिकाये पंनवीसित वंधन-मोखानि कटानि त्रुन्तरे पञ्चिविंशतिः बन्धन-मोक्षाः कृताः।

### E

- देवानंपिये पियदिस लाज हेवं त्रहा दुवाडस-देवानांप्रियः प्रियदर्शी राजा एवम् त्राह—द्वादश-
- २. वसत्र्यभिसितेन मे धंमलिपि लिखापिता लोकसा वर्षाभिषिक्तेन मया धर्म-लिपिः लेखिता लोकस्य
- ३. हितसुखाये से तं अपहटा तंतं धंमविं पापोवा हित-सुखाय, सः तां अपहर्ता तां-तां धर्म-वृद्धिं प्राप्नुयात्।
- ४. हेवं लोकसा हित[सुखे] ति पटिवेखामि अथ इयं एवं लोकस्य हित-सुखम् इति प्रतिवीक्षे । यथा इदं
- भः नातिसु हेवं पतियासंनेसु हेवं अपकठेसु ज्ञातिषु, एवं प्रत्यासन्नेषु, एवम् अपक्रष्टेषु—

- ६. किमं कानि सुखम् अवहामी ति तथ च विदहामि हेमेवा किमपि किन्चित् सुखम् आवहामि इति, तथा च विदघामि । एवमेव
- ७. सविनकायेसु पिटवेखामि सवपासंडा पि मे पूजिता सर्व-निकायेषु प्रतिवीक्षे । सर्व-पार्षदाः ऋपि मया पूजिताः
- विविधाय पूजाया ए चु इयं अतना पचूपगमने विविधया पूजया । यत् तु इदम् आत्मना प्रत्युपगमनं,
- ६. से मे मोख्यमते सड्वीसतिवस्त्रभिसितेन मे तत् मे मुख्य-मतम् । षड्विंशति-वर्षाभिषिके न मया
- १०. इयं धंमलिपि लिखापिता इयं धर्म-लिपिः लेखिता।

- १. देवानंपिये पियदिस लाजा हेवं आहा ये अतिकंतं देवानांप्रियः प्रियदर्शी राजा एवम् आह—ये अतिकान्ते
- २. श्रंतलं लाजाने हुसु हेवं इछिसु कथं जने श्रन्तरे राजानः बभुवुः, एवम् इयिषुः —कथं जनः
- ३. धंमविदया वहेया नो चु जने अनुजुपाया धंमविदया धर्म-वृद्ध्या वर्षेत । नो तु जनः अनुरूपया धर्म-वृद्ध्या
- ४. विषया एतं देवानंपिये पियदिस लाजा हेवं त्र्याहा एस मे ववृते। त्रत्र देवानांप्रियः प्रियदशीं राजा एवम् त्राह—एतत् मे
- भ. हुथा श्रतिकंतं च श्रंतलं हेवं इछिसु लाजाने कथं जने बभूव—श्रतिकान्ते च श्रन्तरे एवम् इयिषुः राजानः कथं जनः
- ६. श्रनुलुपाया धंमत्रिया वढेया ति नो च जने श्रनलुपाया श्रनुरूपया धर्म-नृद्ध्या वधेंत इति । नो च जनः श्रनुरूपया
- ७. धंमविदया विद्या से किनसु जने अनु [प]िटपजेया धर्म-वद्ध्या वनृषे । तत् कथं-स्वित् जनः (धर्मम्)-अनु प्रतिपद्येत,

- द. किनसु जने अनुलुपाया धंमविष्या विषया ति किनसु कानि कथं-स्वित् जनः अनुरूपया धर्म-वृद्ध्या वर्धत इति, कथं-स्वित् कांश्चित्
- ह. अम्यु नामयेहं धंमविदया ति एतं देवानंपिये पियदिस लाजा हेवं अम्यु नामयेवं धर्म नृद्ध्या इति । अत्र देवानांप्रियः प्रियदर्शी राजा एवम्
- १०. त्राहा एस मे हुथा धंमसावनानि सावापयामि धंमानुसथिनि त्राह—एतत् मे वभूव—धर्म-श्रावणानि श्रावयामि, धर्मानुशिष्टीः
- श्रुसासामि एतं जने सुतु त्रानु पटीपजीसित त्राभ्युंनमिसिति
   त्रानि जनः श्रुत्वा (धर्मम्)-त्रानु प्रतिपत्स्यते, त्राभ्युन्नंस्यित,
- १२. धंमविदया च वाढं विद्याति एताये मे अठाये धंमसावनानि सावाधर्म-वृद्या च वाढं विधिष्यते । एतस्मै मया अर्थाय धर्म-श्रावणानि श्राविपितानि धंमानुसिथिनि विविधानि आनिपितानि [यथा पुलि]सा
  तानि, धर्मानुशिष्टयः विविधाः आज्ञष्ताः, यथा पुरुषाः
  पि वहुने जनसि आयता ए ते पलियोवदिसंति पि पविश्वलिसंति
  अपि वहुषु जनेषु आयताः ये तानि पर्यववदिष्यन्ति अपि, प्रविस्तारियष्यन्ति
  पि लज्जा पि वहुकेसु पानसतसहसेसु आयता ते पि मे आनअपि, रज्जुकाः अपि वहुकेषु प्राण-शत-सहस्रेषु आयताः । ते ऽपि मया आज्ञपिता हेवं च हेवं च पलियोवदाथ
  प्ताः एवं च एवं च पर्यववदत
- १३. जनं धंमयु[तं] [देवा]नंपिये पियद्सि हेवं आहा एतमेत्र में जनं धर्म-युक्तम्। देवानांप्रियः प्रियद्शी एवम् ब्राह—एतदेव मया अनुवेखमाने धंमथंभानि कटानि धंममहामाता कटा धंम- अनुवीक्षमाणेन धर्म-रतम्माः इताः, धर्म-महामात्राः इताः, धर्म-[सावने] कटे देवानंपिये पियद्सि लाजा हेवं आहा मगेसु पि में आवणं इतम्। देवानांप्रियः प्रियद्शी राजा एवम् आह मार्गेषु अपि मया निगोहानि लोपापितानि छायोपगानि होसंति पसुम्रनिसानं अंबा- न्ययोधाः रोपिताः छायोपगाः मिवष्यन्ति पशु-मनुष्याणाम्, आम्रविद्या लोपापिता अट[कोसि]क्यानि पि में उदुपानानि वाटिकाः रोपिताः। आष्ट-कोशिकानि अपि मया उदपानानि
- १४. खानापापितानि निंसि[ढ]या च कालापिता आपानानि मे ब[हु]कानि खानितानि, निषद्याः च कारिताः, आपानानि मया बहुकानि

तततत कालापिता पटीभोगाये पसुमुनिसानं ल[हुके चु] एस पटीतत्र-तत्र कारितानि प्रतिभोगाय पशु-मनुष्याणां लघुकाः तु एते प्रतिभोगे नाम विविधाया हि सुखायनाया पुलिमेहि पि लाजीहि ममया
भोगाः नाम । विविधैः हि सुखीकरणैः पूर्वैः अपि राजिभः, मया
च सुखियते लोके इमं च धंमानुपटीपतो अनुपटीपजंतु ति
च सुखियतः लोकः । इमं तु धर्मानुप्रतिपत्तिम् अनुप्रतिपद्यन्तां (जनाः) इति,
एतद्था मे
एतद्थीय मया

- १५. एस कटे देवानंपिये पियदसि हेवं आहा धंममहामाता पि मे ते एतानि कृतानि । देवानांप्रियः प्रियदर्शी एवम् आह—धर्म-महामाताः अपि मे ते बहुविधेसु अठेसु आनुशहिकेसु वियापटासे पवजीतानं चेव गिहिथानं वहु-विधेषु अर्थेषु आनुधिहकेषु व्यापृताः, प्रत्रजितानां चेव गृहस्थानां च सव[पासंडे]सु पि च वियापटासे संघठिस पि मे कटे इमे च सर्व-पार्षदेषु अपि च व्यापृताः। संघार्थे अपि मया कृतम् इमे वियापटा होहंति ति हेमेव वाभनेसु आजीविकेसु पि मे कटे व्यापृताः भविष्यन्ति इति । एवमेव बाह्मणेषु आजीविकेषु अपि मया कृतम्
- १६. इमे वियापटा होहंति ति निगंठेसु पि मे कटे इमे वियापटा हमे व्याप्ताः भविष्यन्ति इति । निर्ध न्थेषु अपि मया कृतम् इमे व्याप्ताः होहंति ति मिन्धं न्थेषु अपि मया कृतम् इमे व्याप्ताः होहंति ति भविष्यन्ति । नाना-पार्षदेषु अपि मया कृतम् इमे व्याप्ताः भविष्यन्ति इति । पिटिविसिठं पटीविसिठं तेसुतेसु [तेते महा]माता धंममहामाता चु प्रतिविसिष्ठं-प्रतिविसिष्ठं तेषु-तेषु ते-ते महामात्राः धर्म-महामात्राः च मे एतेसु चेव वियापटा सर्वेसु च अनेसु पासंहेसु देवानंपिये पियदसि मे एतेषु चैव व्याप्रताः, सर्वेषु च अन्येषु पार्षदेषु । देवानंपियः प्रियदशी लाजा हेवं आहा
- २७. एते च श्रंने च बहुका मुखा दानविसगिस वियापटासे मम चेव एते च श्रन्ये च बहुकाः मुख्याः दान-विसर्गे व्यापृताः मम चैव देविनं च सविस च मे श्रोलोधनिस ते बहुविधेन श्रा[का]लेन तानि-देवीनां च । सर्वेषु च मे श्रवरोधनेषु ते बहु-विधेन श्राकारेण तानि-

तानि तुठायतनानि पटी [बेदयंति] हिंद चैव दिसासु च दालकानं तानि तुष्ट्यायतनानि प्रतिवेदयन्ति, इह चैव दिशासु च। दारकाणाम् पि च मे कटे श्रंनानं च देविकुमालानं इमे दानविसगेसू वियापटा श्रिप च मया कृतम्, श्रन्येषां च देवी-कुमाराणाम्—इमे दान-विसगेषु व्याप्रताः होहंति ति

- १८. धंमापदानठाये धंमानुपिटपितये एस हि धंमापदाने धंमपटीपिति धर्मावदानार्थाय धर्मानुप्रतिपत्तये। एतत् हि धर्मावदानं धर्म-प्रतिपत्तिः च या इयं दया दाने सचे सोचवे मदवे साध[वे] च लोकस हेवं च, यानि इमानि—दया, दानं, सत्यं, शौचं, मार्दवं, साधवं च लोकस्य एवं विहसित ति देवानंपिये [पियदिस] लाजा हेवं आहा यानि हि कानिचित् विध्यन्ते इति । देवानंपियः प्रियदर्शी राजा एवम् आह—यानि हि कानिचित् मिया साधवानि कटानि तं लोके अनुप्रतिपन्नः, तानि च अनुविद्धित तेन विहता च
- १६. विद्याती च मातापितिस सुसुसाया गुलुमु सुसुसाया वयोमहालविध्यन्ते च माता-पितृषु गुश्रूष्या, गुरुषु गुश्रूष्या वयो-महल्लकानं अनुपटीपितिया वाभनसमनेसु कपनवलाकेसु आव दासभटकेसु
  कानाम् अनुप्रतिपत्त्या, वाह्यग्-श्रमणेषु कृपग्-वराकेषु यावत् दास-मृतकेषु
  संपटीपितिया देवानंपि[ये पि]यदिस लाजा हेवं आहा सुनिसानं
  संप्रतिपत्त्या। देवानांप्रियः प्रियदर्शी राजा एवम् आह—मनुष्यागां
  चु या इयं धंमविद विदता दुवेहि येव आकालेहि धंमनियमेन च
  तु या इयं धर्म-वृद्धः वर्षिता द्वास्याम् एव आकारास्यां—धर्म-नियमेन च
  निक्तिया च
- २०. तत चु लहु से धंमनियमं निक्तिया व भ्रये धंमनियमे चु खो एस तत्र तु लघुः सः धर्म-नियमः, निध्यात्या एव भूयः। धर्म-नियमः तु खलु ऐषः ये मे इयं कटे इमानि च इमानि जातानि अवधियानि अंनानि पि यत् मया इदं कृतम्—इमानि च इमानि जातानि अवध्यानि। अन्ये अपि

चु बहु [कानि] धंमनियमानि यानि में कटानि निम्मतिया व चु तु बहुकाः धर्म-नियमाः ये मया कताः। निध्यात्या एव तु भुये मुनिसानं धंमविद बिदता ऋविहिंसाये भूतानं भूयः मनुष्याणां धर्म-वृद्धिः विधिता ऋविहिंसाये भूतानाम्,

- २१. अनालंभाये पानानं से एताये अथाये इयं कटे पुताअनालम्भाय प्राणानाम्। तत् एतस्मै अर्थाय इयं [धर्मिलिपिः] कृता पुत्रपपोतिके चंदमसुलियिके होतु ति तथा च अनुप्रमौत्रिकी चान्द्रमः-सौर्थिकी भवतु इति, तथा च [इमां धर्म-लिपिं जनाः] अनुपटीपजंतु ति हेवं हि अनुपटीपजंतं हिदत[पाल]ते आल्धे
  प्रतिपद्यन्ताम् इति। एवं हि अनुप्रतिपद्यमाने [जने] ऐहत्र-पारत्रम् आराद्धः
  होति सत्तिमस्तिवसाभिसितेन मे इयं धर्मलिवि लिखापापिता ति
  भवति। सप्तविंशति-वर्षाभिषिकेन मया इयं धर्म-लिपिः लेखिता इति
  एतं देवानंपिये आह इयं
  एतस्मिन् देवानांप्रियः आह—इयं
- २२. धंमलिबि त्रत त्र्राथ सिलाथंभानि वा सिलाफलकानि वा तत धर्म-लिपि:—यत्र सन्ति शिला-स्तम्भाः वा, शिला-फलकानि वा तत्र कटविया एन एस चिलिठितिके सिया कर्तव्या, येन एषा चिर-स्थितिका स्यात्।

## FIRST SEPARATE ROCK EDICT (DHAULI)

- १. [देवानंथियस वच]नेन तोसलियं म[हा]माता [नग]ल[वियोहाल]का देवानांप्रियस्य वचनेन तोसल्यां महामात्राः नगर-व्यवहारकाः
- २. वतवय [ग्रां किचि दखा]मि हकं तं इछामि किं[ति कंमन प]िया-वक्तव्याः —यत् किञ्चित् पश्यामि त्रहं तत् इच्छामि किमिति कर्मणा प्रतिपा-दयेहं दयेथं,
- ३. दुवालते च त्रालभेहं एस च मे मोख्यमत दुवा[ल एतसि अठ]सि द्वारतः च त्रारभेय। एतत् च मे मुख्य-मतं द्वारम् एतिसम् अर्थे त्रं तुफेसु यत् युष्मासु
- ४. अनुसिथ तुफे हि वहुसु पानसहसेसु आय[त पनयं ग]छेम सु अनुशिष्टिः। यूयं हि वहुषु प्राण-सहस्रेषु आयताः —प्रणयं गच्छेम स्वित् स्रुनिसानं सर्वे मनुष्याणाम्। सर्वे
- भ्र. मुनिसे पजा ममा अथा पजाये इछामि हकं [किंति सबैन हि]तसुखेन मनुष्याः प्रजा : मम । यथा प्रजासु इच्छामि अहं किमिति सबैण हित-सुखेन हिदलोकिक-ऐहलौकिक-
- ६. पाललोकिकेन यु[जेव ति तथा सबम्रुनि]सेसु पि इछामि पारलौकिकेन युञ्ज्युः (प्रजाः) इति, तथा सर्व-मनुष्येषु अपि इच्छामि हकं नो च पापुनाथ आवग अहम्। न च प्राप्नुथ यावद्-ग-
- ७. [मुके इयं अठे केछ] व एकपुलि[से पापु]नाति एतं से पि मकः अयम् अर्थः। कश्चित् वा एक-पुरुषः प्राप्नोति एतत् स अपि देसं नो सवं देखत [हि तुफे] एतं देशं नो सर्व पश्यत हि यूयम् एतत्

- द्र. सुवि[हि]ता पि नि[ति]यं एकपुलिसे [पि अथि] ये बंधनं वा पलि-स्विहिताः अपि नीत्याम् एक-पुरुषाः अपि सन्ति ये वन्धनं वा, परि-किलेसं वा पापुनाति तत होति क्लेशं वा प्राप्नुवन्ति । तत्र भवति
- है. श्रकस्मा तेन बंधनंतिक श्रंने च [ब]हुजने द्विये दुखीयति श्रकस्मात् तेन बन्धनान्तिकम्, श्रन्ये च बहु-जनाः द्वीयः दुःखायन्ते। तत इछितविये ततः एष्टब्यं
- १०. तुफोहि किंति मर्भ पटिपादयेमा ति इमेहि चु [जातेहि] नो संपटियुष्माभिः किमिति मध्यं प्रतिपादयेम इति । एभिः तु जातैः नो सम्प्रतिपजित इसाय त्रासुलोपेन
  पद्यते—ईर्ष्यया त्राग्नु-रोपण
- ११. नि[इ] लियेन तूलना[य] अनावूतिय आलिसयेन किलमथेन से इछित-नैष्टुर्थेण त्वरण्या अनावृत्या आलस्येन क्लमथेन । तत् एप्ट-विये किंति एते व्यं किमिति एतानि
- १२. [जाता नो] हवेबु समा ति एतस च सबस मूले अनासु-जातानि नो भवेषुः अस्माकम् इति । एतस्य च सर्वस्य मूलम् अनाशु-लोपे अ[तू]लना च निर्तियं ए किलंते सिया रोपः (=अकोधः) अत्वरणा च । नीत्यां ये क्लान्ताः स्युः,
- १३. [न] ते उगि छे संचलितविये तु व[टि]तिविये एतिवये वा हेवंमेव ए न ते उद्गच्छेयुः —संचलितव्यं तु, वितितव्यं, एतव्यं वा । एवमेव याः द[खेय] तुफाक तेन वतिवये पश्येत् युष्माकं, तेन वक्तव्यम्—
- १४. त्रानंने देखत हेवं च हेवं च [दे]वानांपियस त्रजुसिय से महा[फले त्रानुएयं पश्यत, एवं च एवं च देवानांपियस्य त्रानुशिष्टिः, सः महाफलः ए] तस [संप]टिपाद यः तस्य सम्प्रतिपादः,

- १५. महाअपाये श्रसंपिटपित [बि]पिटपादयमीने हि एतं निथ स्वगस महापाया श्रसम्प्रतिपत्तिः, विप्रतिपाद्यमाने हि एतस्मिन्, नास्ति स्वर्गस्य [श्रा]लिधि नो लाजा[लिधि] श्राराधना, नो राजाराधना।
- १६. दुआहले हि इ[मस] कंमस में कुते मनोश्रितिलेके संपटिपजमीने द्व्याहरं हि अस्य कर्मणः (फलं ?); में कुतः, मनोऽतिरेकः ? संप्रतिपद्यमाने चु [एतं स्त्र]गं .
  तु एतस्मिन्, स्वर्गम्
- १७. त्रालाधियस[थ मम च त्रा]निनयं एहथ इयं च लिपि तिसनखतेन त्राराधियथ, मम च त्रानृत्यं एप्यथ। इयं च लिपिः तिष्य-नक्षत्रेण [सोतिविया] शोतव्या।
- १८. श्रंतला पि च [तिसेन ख]नसि ख[निसि] एकेन पि सोतिविय हेवं च श्रन्तरा श्रिप च तिष्यं, क्षणे क्षणे एकेन श्रिप श्रोतच्या। एवं च कलंतं तुफे कुर्वन्तः यूयं
- १६. चघय सं[पिट]पादियतवे [ए]ताये श्रठाये इयं लिपि लिखित हिद एनः शच्यथ संप्रतिपादियतुम् । एतस्मै अर्थाय इयं लिपिः लिखिता इह येन
- २०. नगलिबि[योहा]लका स[स्व]तं समयं यूजेव ति एन जनस अकस्मा नगरव्यवहारकाः शास्वतं समयं (एतत्) युञ्ज्युः इति येन जनस्य अकस्मात् पित्रवोधे व परिवोधः वा,
- २१. अकस्मा पिल[िकलेसे व नो सि]या ति एताये च अठाये हकं अकस्मात् परिवलेशः वा नो स्यात् इति । एतस्मै च अर्थाय अहं [महा]मतं पंचसु पंचसु वसेमहामात्रान् पञ्चसु पञ्चसु वर्षे-
- २२. सु निखामियसामि ए अखखसे [अचंडे] सखिनालंभे होसित षु निष्कामियष्यामि ये अकर्कशाः अचएडाः श्लच्णारम्माः मिनष्यन्ति, एतं अठं जानितु [तथा] एतम् अर्थ ज्ञात्वा न्तथा

- २२. [कलं]ित अथ मम अनुसथी ति उजेनिते पि च कुमाले एताये व कुर्वन्ति यथा मम अनुशिष्टिः इति । उज्जियनीतः अपि च कुमारः एतस्मै एव अठाये [निखामियसित] अर्थाय निष्कामियध्यति
- २४. हेदिसमेव वगं नो च अतिकामियसित तिनि वसानि हेमेव तख-ईदृशानेव वर्गान्, नो च अतिकामियण्यति त्रीणि वर्षाणि । एवमेव लक्ष-[सि]लाते पि अदा अ[ठाये एताये १] शिलातः अपि। यदा अर्थीय एतस्मै १
- २५. ते महामाता निखमिसंति अनुसयानं तदा अहापयितु अतने ते महामात्राः निष्कमिष्यन्ति अनुसंयानाय तदा अहित्वा आत्मनः कंमं एतं पि जानिसंति कर्माणि एतत् अपि ज्ञास्यन्ति,
- २६. तं पि तथा कलंति अय लाजिने अनुसथी ति तत् अपि तथा कुर्वन्ति यथा राज्ञः अनुशिष्टिः इति ।

## LAURIYA ARARAJA PILLAR EDIDTS WESTREN FACE

## y

- १. देवानंपिये पियदसि लाज हेवं त्राह सडुवीसितवसामिसितस मे देवानांप्रियः प्रियदर्शी राजा एवम् त्राह—षडविंशति-वर्षामिषिकस्य मे इमानि पि जातानि त्र्यवध्यानि इमानि त्रपि जातानि त्र्यवध्यानि
- २. कटानि से यथ सुके सालिक अलुने चकवाके हंसे नंदी मुखे गेलाटे कतानि, तद् यथा शुकः, सारिका, अरुणः, चकवाकः, हंसः, नंदी-मुखः, गेलाटः जतूक जतूकः,

- ३. त्रंबाक्रपीलक दुड़ि अनिठकमछे वेदवेयके गंगापुपुटके संकुज-त्रंबा-पिपीलिका, दुडिः, त्रानिस्थक-मत्तयः, वेदवेयकः, गङ्गा-पुपुटकः, संकुज-मछे कफटसेयके मत्त्यः, कमट-शर्यकः
- ४- पंनससे सिमले संडके श्रोकिपंडे पलसते सेतकपोते गाम-पर्ण-शशः, सृमरः, षण्डकः, श्रोक-पिण्डः, पल्यशतः, (?) श्वेत-कपोतः, याम-कपोते सवे चतुपदे कपोतः, सर्वे चतुष्पादाः
  - थ. ये पिटिपोगं नो एति न च खादियति अजकानानि एडका च ये प्रतिभोगं नो यन्ति, न च साद्यन्ते । अजकाद्याः एडकाः च सूकली च गिभनी व पायभीना व सूकती च गिभंगी वा पाययमाना वा—
  - ६. अवध्य पोतके च कानि ग्रासंमासिके विश्वकुटें नो कटिवये ग्रवध्याः, पोतकाः च ये (?) त्रापएमासिकाः । विश्व-कुक्कुटः नो कत्तितव्यः । तुसे सजीवे नो भापयितविये दावे तुषाः सजीवः नो दाहियतव्यः । दावः
  - ७. अनठाये व विहिसाये व नो भाषितविये जीवेन जीवे नो पुसि-अनर्थाय वा, विहिंसाये वा, नो दाहियतव्यः। जीवेन जीवः नो पोषिय-तिवये तीसु चातुं मासीसु तिस्यं तव्यः।तिसृषु चातुर्मासीषु, तिष्ये,
  - प्रंनमासियं तिंनि दिवसानि चावृदसं पंनड्सं पिटपदं धुवाये च पौर्णमास्यां, त्रीणि दिवसानि—चतुर्दशे पञ्चदशे प्रतिपिद्ध—प्रुवे च अनुपोसथं मछे अवध्ये नो पि अनुपवसथं मत्स्यः अवध्यः, नो अपि
  - ह. विकेतिवये एतानि येव दिवसानि नागवनिस केवटभोगिस यानि विकेतव्यः। एतान् एव दिवसान् नाग-वने कैवर्त-भोगे, ये छांनानि पि जीवनिकायानि अन्ये अपि जीव-निकायाः,
- १०. नो हंतवियानि त्रठिमपखाये चाबुदसाये पंनडसाये तिसाये पुना-नो हन्तव्याः। त्राष्ट्रमी-पक्षे चातुर्दश्यां पञ्चदश्यां तिष्ये पुन-

वसुने तीसु चातु मासीसु वसौ, तिसृषु चातुर्मासीषु,

- ११. सुदिवसाये गोने नो नीलिखतियेये अजके एड़के सूकले ए वा पि सु-दिवसे गौः न निर्लिखतव्यः। अजकाः एडकः सूकरः यः वा अपि अने नीलिखयित नो नीलिखतियेये अन्यः निर्लिख्यते नो निर्लिखितव्यः।
- १२. तिसाये पुनवासुने चातुं मासिये चातुं मासिपछाये ग्रस्यस गोनस तिष्ये पुनर्वसौ चातुर्मास्यां चातुर्मासी-पक्षे अश्वस्य गोः लखने नो कटविये लेखनं न कर्तव्यम्।
- १३. याव संडुवीसितवसाभिसितस मे एताय अंतिक्काये पंनवीसित यावत् षड्विंशति-वर्षाभिषिक्तस्य मे एतिसम् अन्तरे पञ्चिवंशितिः वंधनमोखानि कटानि वन्धन-मोक्षाः कृताः।

## ह्

- १. देवानंपिये पियदिस लाज हेवं त्र्याह दुवाडसवसाभिसितेन मे धंम-देवानांप्रियः प्रियवर्शी राजा एवम् त्र्याह—द्वादश-वर्षाभिषिक्तेन मया धर्म-लिपि लिखापित लोकस लिपिः लेखिता लोकस्य
- २. हितसुखाये से तं अपहट तंतं धंमविं पापीव हेवं लोकस हित-हित-सुलाय, सः ताम् अपहर्ता तां-तां धर्म-वृद्धि प्राप्नुयात् । एवं लोकस्य हित-सुखे ति पटिवेखामि सुलम् इति प्रतिवीक्षे ।
- ३. अथा इयं नातिसु हेवं पत्यासंनेसु हेवं अपकठेसु किंमं कानि यथा इदं ज्ञातिसु, एवं प्रत्यासन्नेषु, एवम् अपकृष्टेषु—कथं (?) एनान्

सुखं आवहामि ति तथा च विदहामि सुखम् आवहामि इति, तथा च विदधामि।

- 8. हेमेव सर्वानिकायेसु पटिवेखामि सवपासंडा पि मे पूजित विविधाय एवमेव सर्व-निकायेषु प्रतिवीक्षे । सर्व-पार्षदाः श्रिप मया पूजिताः विविधया पूजाय ए चु इदं श्रतन पच्पगमने पूजया । यत् तु इदम् श्रात्मना प्रत्युपगमनं,
  - प्र. से मे मुख्यमुते सहुवीसितवसाभिसितेन मे इयं धंमलिप तत् मे मुख्य-मतम् । षड्विंशति-वर्षाभिषिक्तेन मया इयं धर्म-लिपिः लिखापित लेखिता।

# NASIK CAVE INSCRIPTION OF Vasisthiputra Pulumayi

### YEAR 19

Site - Cave at Nasik. The inscription is on the back wall of the veranda in Cave No. 3 above the entrance.

Published in—JRAS, BB., Vol. VII, p. 37 ff.; E. Senart Ep. Ind., Vol. VIII, p. 60.

Language-Prakrit

Script-Brahmi of 2nd cent. A.D.

- Object—Making of the Cave as a pious gift by the great queen Gautami Balasiri, mother of the emperor Sri Satakarni Gautamiputra, and the donation (to its maintenance) of the village Pisajipadaka on the S. W. side of mt. Tiranhu.
- १. सिद्धं [॥\*] राञो वासिठीपुतस सिरिपुलुमायिस सवछरे एकुनिवसे सिद्धम् ॥ राज्ञः वासिष्ठी-पुत्रस्य श्री-पुलुमायिनः संवत्सरे एकोनिवंशे १० ६ गीम्हाणं पखे वितोयं २ दिवसे तेरसे १० ३ राजराञी १६ प्रीष्मस्य पक्षे द्वितीये २ दिवसे त्रयोदशे १३ राजराजस्य, गोतमीपुतस हिमव्[त]मेरु-गौतमी-पत्रस्य, हिमवन्-मेरु-

२. मंद्रपवतसमसारस मन्दर-पर्वत-सम-सारस्य, विद्मश्राकरावंतिराजस विदर्भ-श्राकरावन्ति-राजस्य, मचसिरिटनमलयमहिद्-मत्येशी-स्तन-मलय-महेन्द्र- श्रसिकअसकमुलकसुरठकुकुरापरंतश्रनुप-श्रसिक-श्रश्मक-मूलक-सुराष्ट्र-कुकुरापरान्त-श्रन्प-विक्कश्वतपारिचातसद्यकपहिगिरि-विन्ध्य-ऋक्षवत्-पारियात्र-सद्य-ऋष्णगिरि-

- ३. सेटगिरिचकोरपवतपतिस सवराज[लोकमं]डलपतिगहीतसासनस श्रेष्ठिगिरि-चकोरपर्वत-पतेः, सर्व-राजलोकमण्डल-प्रतिगृहीत-शासनस्य, दिवसकर[क]रविवोधितकमलविमलसदिसवदनस तिसम्रुद्दतोयपीत-दिवसकर-कर-विवोधित-कमल-विमल-सहश-वदनस्य, त्रि-समुद्र-तोय-पीत-वाहनस पटिपुं णचदमडलससिरीक-वाहनस्य, प्रतिपूर्ण-चन्द्र-मन्डल-सश्रीक-
- ४. प्रियदसनस वरवारणविकमचारुविकमस भुजगपितभोगपीनवादविपुलप्रियदर्शनस्य, वरवारण-विकम-चारु-विकमस्य, भुजगपित-भोग-पीन-वृत्त-विपुलदीघसुद[र\*]भुजस अभयोदकदिनिकिलिनिनभयकरस अविपनमातुदीर्घ-सुन्दर-भुजस्य, अभयोदक-दान-विलन्न-निर्भय-करस्य, अ-विपन्न-मातृसुस्रसाकस सुविभचितवगदेसकालस
  शुश्रूषकस्य, सुविभक्त-त्रिवर्ग-देश-कालस्य
- भ. पोरजननिविसेससमसुखदुखस खतियदपमानमदनस सक्यवनपल्हव-गौरजन-निविशेष-सम-सुख-दुःखस्य, क्षत्रिय-दर्प-मान-मर्दनस्य, शक-यवन-पल्हव-निसूदनस धमोपजितकरविनियोगकरस कितापराधे पि सतुजने निष्दनस्य, धर्मोपचित-कर-विनियोगकरस्य, कृतापराधे ऋषि शत्र-जने ऋपाणहिसारुचिस दिजावरकुट्ट्यविवध-ऋ-प्राणहिंसा-रुचेः, द्विजावर-कुटुम्ब-विवध-
- ६. नस खखरातवसनिरवसेसकरस सातवाहनकुलयसपितथापनकरस नस्य, क्षहरात-वंश-निरवशेष-करस्य, सातवाहनकुल-यशः-प्रतिष्ठापन-करस्य, सवमंडलाभिवादितच[र]णस विनिवतितचात्वणसंकरस अनेक-सर्व-मण्डलाभिवादित-चरणस्य, विनिवर्तित-चातुर्वर्ण्य-संकरस्य, अनेक-समरावजितसतुसघस अपराजितविजयपताकसतुजनदुपधसनीय-समरावजित-शत्रु-संघस्य, अ-पराजित-विजयपताका-शत्रुजन-दुष्प्रधर्षणीय-

- ७. पुरवरस कृलपुरिसपरपरागतिवपुलराजसदस आगमान [नि]लयस
  पुर-वरस्य, कुल-पुरुष-परम्परागत-विपुल-राजशन्दस्य, श्रागमानां निलयस्य,
  सपुरिसानं श्रसयस सिरी[ये] श्रधिठानस उपचारान पभवस
  सत्पुरुषाणाम् श्राश्रयस्य, श्रियाः श्रधिष्ठानस्य, उपचाराणां प्रभवस्य,
  एककुसस एकधनुधरस एकसूरस एकवम्हणस रामएकाङ्कुशस्य, एक-धनुर्धरस्य, एक-शूरस्य, एक-ब्रह्मण्यस्य, राम-
- दः. केसवाजुनभीमसेनतुलपरकमस छ्याघनसवसमाजकारकस नाभागकेशवाजु न-भीमसेन-तुल्य-पराक्रमस्य, क्षण्य-घनोत्सव-समाज-कारकस्य, नाभागनहुसजनमेजयसगरय[या]ितरामावरीससमतेजस ग्रपरिमितमखयनहुष-जनमेजय-सगर-ययाति-रामाम्वरीप-सम-तेजसः ग्र-परिमितमक्षयमचितमभुत पवनगरुड़िसघयखरखसविजाधरभूतगधवचारणमचिन्त्यमद्भुतं पवन-गरुड-सिद्ध-यक्ष-राक्षस-विद्याधर-भूत-गन्धर्व-चारण-
- ह. चद्दिवाकरनखतगहविचिणसमरसिरसि जितरिपुसघस नागवरखधा चन्द्र-दिवाकर-नक्षत्र-यह-विचीर्ण-समर-शिरसि जित रिपुसंघस्य, नागवर-स्कन्धात् गगनतलमभिविगाढस कुलिवपुलिसि रकरस सिरिसातकणिस गगन-तलमभिविगाढस्य, कुलिवपुलिशी-करस्य, श्री-सातकणिः मातुय महादेवीय गोतिमिय बलिसिरीय सचवचनदानखमाहिसा-मात्रा महादेव्या गौतम्या चलिश्रया सत्यवचन-दान-क्षमाऽहिंसा-निरताय तपदमनिय-
- १०. मोपवासतपराय राजिरिसिवधुसदमिखलमनुविधीयमानाय कारितः मोपवास-तत्परया राजिप-वधू-शन्दमिललमनुविद्धत्या कारितः देयधम [केलासपवत]सिखरसिदसे तिरण्हुपवतसिखरे विम[ान]वर-देय-धर्मः कैलाश-पर्वत-शिखर-सहशे त्रिरिश्म-पर्वत-शिखरे विमान-वर-निविसेस महिढीक लेण[।\*] एत च लेण महादेवी महाराजमाता निर्विशेषं महिंदकं लयनम्। एतत् च लयनं महादेवी महाराज-माता महाराज[पि]तामही ददाति निकायस भदावनीयान भिखुसघस महाराज-पितामही ददाति निकायस भदावनीयानं भिजु-संघाय।
- ११. एतस च लेण[स] चितणनिमित महादेवीय अयकाय सेवकामो एतस्य च लयनस्य चित्रण-निमित्तां महादेव्याः आर्यकायाः सेवा-कामः

पियकामो च [णता] [दिखिणा] पथेसरो पितुपतियो धमप्रिय-कामः च नप्ता ..... दिक्षिणापथेश्वरः पितृ-प्रोतये धर्मसेतुस [ददा] ति गामं तिरएहुपवतस अपरदिखिणपसे पिसाजिपदकं
सेतवे ददाति पामं तिरिश्म-पर्वतस्य अपर-दिक्षिण-पार्श्वे पिशाचीपद्रकं
सवजातभोगनिरिठ (ठं)।।
सर्व-जात-भोग-निरस्तम् ॥

# BESNAGAR GARUDA PILLAR INSCRIPTION OF HELIODORUS

(During the time of the 5th Sunga king Bhagabhadra— Bhadraka, acc. to भागवतपुराण)

Provenance—Besnagar, Madhya Pradesh.

Published in—Vogel, Arch. Sur. Ind. Rep. 1908-09; Rapson, Ancient India, p. 157; D. R. Bhandarkar, JBBRAS, Vol. XXIII, p. 104; Raychaudhari, Early History of the Vaishnava Sect, p. 99 ff.; Luders' List No. 669; D. C. Sircar, Select Inscriptions, p. 90.

Language-Prakrit.

Script-Brahmi of circa 2nd-1st cent. B. C.

Object—Erection of Garuda Pillar by Heleodorus, son of Dion, and an ambassador of Antialkidas.

### PARTI

- १. [दे]वदेवसवा[सुदे]वस गरुडध्वजे श्रयं देव-देवस्य वासुदेवस्य गरुडध्वजः श्रयं
- २. कारिते इ[अ] हेलिओदोरेण भाग-कारितः इह हेलियोदोरेण भाग-
- वतेन दियस पुत्रे ग तख्खिसिलाकेन
   वतेन दियस्य पुत्रेण तक्षशिलाकेन
- थः योनदृतेन आगतेन महाराजस यवन-दृतेन आगतेन महाराजस्य

- ५. ऋंतलिकितस उप[पं]ता सकासं रञो ऋन्तलिकितस्य उपान्तात् सकाशं राज्ञः
- ६. [को]सीपु[त्र]स [भ]गगप्रस त्रातारस कौत्सी-पुत्रस्य भागभद्रस्य त्रातुः
- ७. वसेन च[तु]दसेंन राजेन वधमानस [॥\*]
  वर्षेण चतुर्दशेन राज्येन [च] वधमानस्य ॥

  PART II
- १. त्रिनि अमुतपदानि [इअ] [सु] अनुठितानि त्रीणि अमृत-पदानि इह स्वनुष्टितानि
- २. नेयंति [स्वगं] दम चाग अप्रमाद [॥\*]
  नयन्ति स्वर्ग-दमः त्यागः अप्रमादः [च]॥

### AYODHYA STONE INSCRIPTION OF DHANDEVA

Provenance—Ayodhya, Fyzabad District, U. P.

Published in—J. D. Ratnakar, Nagari Pracharani Patrika, V, pt. 1, pp. 99-104; G. H. Ojha, ibid, p. 201 ff; K. P. Jayaswal, JBROS, Vol. X, pp. 202-08; ibid, XIII, pp. 247-49; A. Banerji Sastri, Modern Review, Jan. 1925, p. 59; N. K. Battasali, ibid, Feb. 1925, p. 202: N. G. Majumdar, Ann. Bhand. Or Res. Inst., VII. pts. I & II, pp. 160-63; D. R. Sahni, Ep. Ind., XX, p. 57; D. C. Sircar, Select Inscriptions, p. 96.

Language—Sanskrit with Prakrit influence.

Script—Brahmi of not earlier than 1st cent. A. D.

- Object—A building (for the image of the deceased) or a memorial structure or pillar (ध्वजस्तम्म) on the relics of the deceased in the cremation ground.
- १ः कोसलाधिपेन द्विरव्यमेध याजिनः सेनापतेः पुष्यमित्रस्य षष्ठेन कौशिकी-पुत्रेगा धन[देवेन ?]
- २, धर्म-राज्ञा (धर्मराजेन) पितुः फल्गुदेवस्य केतनं कारितं [॥\*]

### SOME IMPORTANT INSCRIPTIONS

### SARNATH BUDDHIST IMAGE INSCRIPTION OF THE 3rd YEAR OF KANISHKA'S REIGN

Provenance-Sarnath.

Published in-J. Ph. Vogel, Ep. Ind., Vol. VIII, p. 173 ff.

Language-Prakrit.

Script-Early Kushana Brahmi.

Object—Setting up of a gigantic image of बोधिसत्त्व

### iii (A)

- १. महारजस्य कनिष्कस्य सं ३ हे ३ दि २० २ महाराजस्य कनिष्कस्य सं ३ हे ३ दि २० २
- २. एतये पुर्वये भिक्षुस्य पुष्यवुद्धिस्य सद्ध्ये वि-एतस्मिन् पूर्वस्मिन् [तिथौ] भिक्षोः पुष्यवुद्धोः सार्ध-वि-
- ३. हारिस्य भिक्षुस्य बलस्य त्रेपिटकस्य रिणः भिक्षोः वलस्य त्रेपिटकस्य
- ४. बोधिसत्वो छत्रयहिट च प्रतिष्ठापितो बोधिसत्त्वः छत्र-यहिटः च प्रतिष्ठापिता
  - प्र. बाराणसिये भगवतो चंकमे सहा मात[ा]-वाराणस्यां भगवतः चङ्क्रमे सह माता-
  - ६. पितिहि सहा उपद्ध्यायचेरेहि सद्ध्येविहारि-पितृभ्यां सह उपाध्यायाचार्यैः सार्ध-विहारि-
  - ७. हि ग्रन्तेवासिकेहि च सहा बुद्धिमत्रये त्रेपिटिक-मिः त्रन्तेवासिकैः च सह बुद्धिमत्रया त्रेपिटक-
  - द. ये सहा क्षत्रपेन वनस्फरेन खरपल्ला-या सह क्षत्रपेण वनस्फरेण खरपल्ला-
  - हे नेन च सहा च[तु]िह परिषाहि सर्वसत्वनं नेन च सह चतुांभः परिषद्भिः सर्व-सत्त्वानां
  - **१०. हितसुखार्त्यं** हित-सुखार्त्थम् ॥

SINIERS NOW

iii (B)

iii (C)

- भिक्षुस्य बलस्य त्रेपिटकस्य भिक्षोः बलस्य त्रेपिटकस्य
- २. सहक्षत्रपेन खरपल्लानेन महाक्षत्रपेण खरपल्लानेन

बोधिसत्वो प्रतिष्ठापितोः बोधि-सत्त्वः प्रतिष्ठापितः सहा क्षत्रपेन वनस्परेन सह क्षत्रपेण वनस्परेण।

iii (D)

- महारजस्य कनिष्कस्य सं ३ हे ३ दि २० [२]
   महाराजस्य कनिष्कस्य सं ३ हे ३ दि २० २
- २. एतये पुर्वये भिक्षुस्य बलस्य त्रेपिट[कस्य] एतिसमन् पूर्विसमन् [तिथौ] भिक्षोः वलस्य त्रैपिटकस्य
- ३. बोधिसत्वो छत्रयिष्ट च [प्रतिष्ठापितो] बोधि-सत्तः छत्र-यिष्टः च प्रतिष्ठापिता।

## JUNAGARH ROCK INSCRIPTION OF RUDRADAMAN

Site-Junagarh in Kathiawar.

Published in—Prinse p. JASB, VII. pp. 338 ff.; Bhau Daji, JBBRAS, VII, p. 113 f., 118 f., 125 f.; Arch. Sur. W. Ind., II, p., 128 ff.; Bhagwanlal Indraji, and Buhler, Ind. Ant. VII, p. 257 ff.; Kielhorn, Ep. Ind., VIII, p. 42 ff.; D. C. Sircar, Select Inscriptions, p. 169 ff.

Language-Sanskrit.

Script-Northern Brahmi.

Object—Repairs to Sudarsana lake.

- २. द-प्प्रतिस्पर्धि सुक्ति[ष्ट-बन्धं] ..... [मव]जातेनाकृत्रिमे<mark>ग्</mark> सेतु-बन्धेनोपपन्नं सुप्प्रतिविहित-प्प्रगाली-परी[व]ाह-

- ३. मीढ-विधानं च त्रि-स्क[न्ध ?] नादिभिरनुग्रहैर्महत्युप-चये वर्तते[।\*] तदिदं राज्ञो महाक्षत्रपस्य सुगृही-
- ४. त-नाम्नः स्वामि-चष्टनस्य पौत्र[स्य] [राज्ञः क्षत्रपस्य सुगृहीत-नाम्नः स्वामिजयदाम्न]ः पुत्रस्य राज्ञो महाक्षत्रपस्य गुरुभिरम्य-स्त-नाम्नो रुद्रदाम्नो वर्षे द्वि-सप्तितित[मे]
- प्र. ७० २ मार्ग्गशीर्ष-बहुल-प्र[तिपिद] ..... सृष्ट-वृष्टिना पर्जन्येन एकार्णवभूतायामिव पृथिव्यां कृतायां गिरेरूर्जयतः सुवर्णिसिकता-
- ६ पलाशिनी-प्रभृतीनां नदीनामितमात्रोद्वृत्तैवेंगैः सेतुम[?]..... [य]आरणानुरूप-प्रतीकारमिप गिरि-शिखर-तरु-तटाट्टालको-पतल्प-द्वार-शरणोच्छ्य-विध्वंसिना युग-निधन-सदृ-
- ७ श-परभ-घोर-वेगेन वायुना प्रमिथत-सिलल-विक्षिप्त-जर्जन रीकृताव[दीर्गा] .......[क्षि]प्ताश्म-वृक्ष-गुल्म-लता-प्रतानं श्रानदी-[त]ला[दि]त्युद्घाटितमासीत्[।\*]चत्वारि हस्त-शतानि वीशदु(विंशत्यु)त्तराण्यायतेन एतावन्त्येव [विस्तीर्गोन]
- द्र. पंच-सर्प्तांत हस्तानवगाढेन भेदेन निस्सृत-सर्व्व-तोयं मरु-धन्व-कल्पमितभृशं दु[र्दशनमासीत्] [।\*].....[स्या]र्थे मौर्यस्य राज्ञः चन्द्रगु[प्तस्य] राष्ट्रियेण [वै]श्येन पुष्यगुप्तेन कारितं श्रशोकस्य मौर्यस्य [कृ\*]ते यवन-राजेन तुष[ा]स्फेनाधिष्ठाय
- ह. प्रगालीभिरल['] कृत ['] [।\*] तत्कारितया च राजानुरूप-कृत-विधानया तिस्मि[त् भेदे] दृष्टया प्रनाड्या वि[स्तृ]त-से[तु\*].....गा ग्रा गर्भात्प्रभृत्त्यविहत-समुदि[त]-र[ा]ज-लक्ष्मी-धारगा-गुग्गतस्सर्व्व-वर्गौरभिगम्य रक्षग्गार्थं पतित्वे वृतेन [ग्रा] प्रागोच्छ्वासात्पुरुषवध-निवृत्ति-कृत-
- १०. सत्य-प्रतिज्ञेन ग्रन्य[त्र] संग्रामेष्वभिमुखागत-सदृश-शत्रु-प्रहरण-वितरणत्वाविगुण-रि[पु?]····[धृ]त-कारुण्येन

स्वयमभिगत-जनपद-प्रशियति[ता\*यु]ष[इ]-शरशादेन दस्यु-व्याल-मृग-रोगादिभिरनुपसृष्ट-पूर्व्य-नगर-निगस-

- ११. जनपदानां स्व-वीर्ध्याजितानासनुरक्त-सर्व्व-प्रकृतीनां पूर्व्वा-पराकरावन्त्यनूप-नीवृदानर्त्त -सुराष्ट्र-श्व[भ्र-म ६-कच्छ-सिन्धु-सौवी]र-कुकुरापरांत-निषादादीनां समग्रागां तत्प्रभावा-द्य[थावत्प्राप्तधर्मात्यं]-काम-विषयागां विषयागां पतिना (पत्या) सर्व्व-क्षत्राविष्कृत-
- १२. वीर-शब्द जा[तो]त्सेकाविधेयानां यौधेयानां प्रसह्योत्सादकेन दक्षिगापथ-पतेस्सातकर्गोद्दिरिप निर्व्धाजसविजत्याविजत्य संबंधा[वि]दूर[त\*]या श्रनुत्सादनात्प्राप्त-यशसा वा(द?)..... [प्राप्त]-विजयेन भ्रष्ट-राज-प्रतिष्ठापकेन यथात्र्थ-हस्तो-
- १३. च्छ्रायाजितोजित-धर्मानुरागेण शब्दार्त्थ-गान्धर्व्व-न्यायाद्यानां विद्यानां महतीनां पारण-धारण-विज्ञान-प्रयोगावाप्त-विपुलकी-त्तिना तुरग-गज-रथचर्य्यासि-चर्म-निधुद्धाचाः

  ति-पर-बल-लाघव-सौष्ठव-क्रियेण ग्रहरहद्द्गि-मानान-
- १४. वमान-शिलेन स्थूल-लक्षेण यथावत्प्राप्तैर्बलिशुल्क-भागैः कनक-रजत-वज्र-वैदूर्य-रत्नोपचय-विष्यन्दमानकोशेन स्फुट-लघु-मधुर-चित्र-कान्त-शब्द-समयोदारालंकृत-गद्य-पद्य[काव्य-विधान-प्रवी-ऐ]न प्रमाण-मानोन्मान-स्वर-गित-वर्ण्ण-सार-सत्वा(स्वा)दिभिः
- . १४. परम-लक्षण-व्यंजनैरुपेत-कान्त-मूर्त्तिना स्वयमधिगत-महाक्षत्रप-नाम्ना नरेंद्र-[कन्या]-स्वयंवरानेक-माल्य-प्राप्त-दाम्न(ा) महा-क्षत्रपेरा रुद्रदाम्न[ा] वर्ष-सहस्राय गो-ब्रा[ह्यरा] [त्थं] धर्म्म-कीत्ति-वृद्ध्यर्थं च भ्रपोडिय[त्व]। कर-विष्टि-
- १६. प्रएाय-क्रियाभिः पौर-जानपदं जनं स्वस्मात्कोशा(न्\*) महता धनौषेन ग्रनितमहता च कालेन त्रिगुरा-दृढतर-विस्तारायामं सेतुं विधा[य स]र्व्व-त[टे] [सु]दर्शनतरं कारितमिति [।\*]

### SOME IMPORTANT INSCRIPTIONS

- १७. च महा[क्ष]त्रप[स्य] मितसचिव-कर्मसचिवेरमात्य-गुरा-समुद्य-वतेरप्यितमहत्वाद्भेदस्यानुत्साह-विमुख-मितिभि[ः] प्रत्य[ा] ख्यातारं[भं]
- १८. पुनः-सेतु-बन्ध-नैर[ा]क्याद्हाहाभूतासु प्रजासु इहाधिष्ठाने पौर-जानपद-जनानुग्रहार्थं पाथिवेन कृत्स्नानामानर्त्त-सुराष्ट्रानां(एगं) पालनार्त्थन्नियुक्तेन
- १६. पह्लवेन कुलैप-पुत्रेगामात्येन सुविज्ञाखेन यथावदर्थ-धर्म-व्यवहार-दर्शनैरनुरागमभिवर्द्धयता शक्तेन दान्तेनाचपलेना-विस्मितेनार्थ्येगाहार्य्येग
- २०. स्वधितिष्ठता धर्म-कीित्त-यशांसि भर्तु रिभवर्द्ध यतानुष्ठित-मिति । (।।)

### SANCHI INSCRIPTION OF SRIDHARAVARMAN

During the age of Svami Jivadaman, father of Kshatrapa Rudrasimha II Saka Year 201

Provenance—Village Kanakheda near Sanchi in Madhya Pradesh.

Published in-R. D. Banerji, Ep. Ind., Vol. XVI, p. 232.

Language—Sanskrit, partly in prose and partly in verse.

Script-Northern Brahmi.

- Object—Excavation of a well by the General (महादडपनायक) Sridharavarman, the Scythian (श्रक), who was the son of Nanda, the Scythian, in the kingdom-increasing year 13.
- १. सिद्धं ।। भगवतस्त्रिदश-गग्ग-सेनापतेरजितसेनस्य स्वामि-महासेन-महातेज : सादित्य-वीर्य्य-जीवदाम : : : : :
- २. धर्म-विजयेन शक-नन्द-पुत्रेग महा-दण्डनायकेन शकेन श्रीधर-व[र्म्म]गा वर्मा स्त्रा(श्रि)य स्व-राज्याभिवृद्धि-करे वेज-यिके [सं]वत्सरे त्रयोदश[मे]

- ३. श्रवरण-बहुलस्य दशमी-पूर्व्वकमेतिद्द्वसं कल्यारणाभ्युदय-वृद्ध्यर्थ-मक्षय-स्वर्गावाप्तिमेतद्धर्म-यशो[s\*]त्र्यं धम्मासि-संबुद्धया (or संबुद्धया) श्राद्ध<sup>...</sup>
- ४. शाखाते चतुः-सत्य<sup>......</sup>तुको [ऽ\*]यं<sup>.....</sup>। मापि कापि[ञ्च] म सिललः सर्व्वाभिगम्यः सदा
- थ. सत्वा(त्त्वा)[नां] प्रिय-दर्शनो जल-निधिर्द्धमामलः गतः । .....प्राच्य
- ६. कू[पः] श्रीधरवर्म्मरणा गुरावता खानापितो [s\*]यं शुभः[॥\*] २०० १ ....स्तु ।।

### KOSAM STONE-SLAB INSCRIPTION OF BHADRAMAGHA'S REIGN

The year 81

Provenance-Kosam in Allahabad District. Dug out, 2 ft. below the surface, from the western bank of an old dried up nala, near the village Nauhai, near 11 miles N. W. of the wellknown Kosam Pillar.

Published in-Krishna Deva, Ep. Ind., Vol. XXIV, p. 253 ff. Language-Prakrit.

Script-Brahmi of the later Kushana period, but # and g show advanced forms, rare in Kushana but common in Gupta records.

Object-Setting up of the slab-seats by the guild of the stonemasons of Katsa

१. महारजस्य श्री-भद्रमघस्य सवत्सरे एकसीते ८० १ गृष्म-पक्षे महाराजस्य श्री-भद्रमघस्य संवत्सरे एकाशीतितमे ८० ? ग्रीष्म-पक्षे द्वितीय(ये) २ दिवसे पञ्चमे ५

२ दिवसे पञ्चमे पू द्वितीये

२. एतये पुरुवये कत्स-पस्थरिक-श्री गिय स्रासन-पट्टा स्थपत [।।\*] एतस्मिन् पूर्वस्मिन् [तिथौ\*] कत्स-प्रस्तरिक-श्रेगया त्रासन-पट्टाः स्थापिताः ॥

### SOME IMPORTANT INSCRIPTIONS

### ALLAHABAD PILLAR INSCRIPTION OF SAMUDRAGUPTA (c. 330-375 A. D.)

Site-Allahabad Fort.

Published in—Fleet, Corp. Ins. Ind., Vol. III, No. 1, pp. 6 ff.; D. C. Sircar, Select Inscriptions, pp. 254 ff.; Bhandarkar's List, No. 1538.

Language-Sanskrit, partly verse, partly prose.

Script-Northern Brahmi.

Metres—Uncertain 1, 2; स्रग्धरा 3, 5, 8; शादू ल-विक्रीडित 4, 7; मन्दाक्रान्ता 6; पृथ्वी 9.

Object—It describes the glory, conquests and descent of Samudra-Gupta.

- २. [यस्य ?] [१]
- ४. [स्फु]रद्व<sup>\*</sup>(?) क्षः स्फुटो-[द्व्**वं**]सित प्रवितत [।।\*] [२\*]
- ५. यस्य प्र[ज्ञानु]षङ्गोचित-सुख-मनसः शास्त्रत[त्त्वा]त्र्थ-भर्त्तुः [--] स्तब्धो [---)नि(---]नोच्छृ-[----]
- ६. [स]त्काव्य-श्री-विरोधान्बुध-गुग्गित-गुग्गाज्ञाहतानेव कृत्वा [वि]द्वल्लोके [ऽ\*]वि[नाशि ?] स्फुट-बहु-कविता-कीर्त्ति-राज्यं भुनक्ति[।।\*] [३]
- ७. [ग्रा]य्यों हीत्युपगुह्य भाव-पिशुनैरुत्कर्णिगतै रोमभिः सभ्येषूच्छ्व-सितेषु तुल्य-कुलज-म्लानाननोद्वीक्षि[तः] [।\*]
- द. [स्ने]ह-व्यालुलितेन बाष्प-गुरुए। तत्त्वेक्षिए। चक्षुषा यः पित्रा [s\*]भिहितो नि[रीक्ष्य] निखि[लां पाह्य वमुर्व्वी]मिति [॥\*] [४]

9. [दृ]ष्ट्वा कम्माण्यनेकान्यमनुज-सदृशान्यद्भुतोद्भिन्न-हर्षा भ[ा]वैरास्वादय[न्त ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ] [के]-

चित् [।\*]

१२. तोषोत्तुङ्गः स्फुट-बहु-रस-स्नेह-फुल्लैर्म्सनोभिः पश्चात्तापं व-[————] [मं ?] स्य[ा]द्वसन्त[स् ?] [।।\*] [६]

१३. उद्वेलोदित-बाहु-वीर्य्य-रभसादेकेन येन क्षरणादुन्सूल्याच्युत-नागसेन-ग[रापत्यादीन्नृपान्संगरे ? ।\*]

१४. दण्डैर्प्राहयतैव कोत-कुलजं पुष्पाह्वये क्रीडता सूर्य्येने(एो)त्य(?) [ - - - ] तट[ - - - - - - - ] [।।\*] [७]

- १४. धर्म्म-प्राचीर-बन्धः शशि-कर-शुचयः कीर्त्तयः स-प्रताना वैदुष्यं तत्त्व-भेदि प्रशम[——] कु[-च—]सु(सु?) [——]-तार्त्थम् (?) [।\*]
- १६. [अद्वचे यः] सूक्तमार्गः कवि-मित-विभवोत्सारगं चापि काव्यं को नु स्याद्यो [s\*]स्य न स्याद्गुगा इति [वि]दुषां ध्यान-पात्रं य एकः [॥\*] [८]
- १७. तस्य विविध-समर-शतावतरग्-दक्षस्य स्व-भुज-बल-परावक्रमैक-बन्धोः परावक्रमाङ्कस्य परशु-शर-शङ्कु-शक्ति-प्रासासि-तोमर-
- १८. भिन्दिपाल-न[ा]राच-वैतस्तिकाद्यनेक-प्रहरण-विरूढाकुल-व्रण-शताङ्क-शोभा-समुदयोपचित-कान्ततर-वर्ष्मगः
- १६. ,कौसलकमहेन्द्र-माह[ा\*]कान्तारकच्याघ्रराज- कौरालकमण्टाराज-पेष्टपुरकमहेन्द्रगिरि-कौट्दूरकस्वामिदत्तैरण्डपल्लकदमन-काञ्चे-यकविष्णुगोपावमुक्तक-

- २०. नीलराज-वैङ्गे यकहस्तिवर्म्म-पालक्ककोग्रसेन-दैवराष्ट्रककुबेर-कौ-स्थलपुरकधनञ्जय-प्रभृति-सर्व्वदक्षिगापथराज-ग्रहग्ग-मोक्षानुग्रह-जनित-प्रतापोन्मिश्र-माहाभाग्यस्य
- २१. रुद्रदेव-मितल-नागदत्त-चन्द्रवर्म्म-गर्गपितनाग-नागसेनाच्युतनिद-बलवर्म्माद्यनेकार्य्यावर्त्तराज-प्रसभोद्धर्गोद्वृत-प्रभाव-महतः परि-चारकीकृत-सर्व्वाटविक-राजस्य
- २२. समतट-डवाक-कामरूप-नेपाल-कर्त्तृ पुरादि-प्रत्यन्त-नृपति-भिम्माल-वार्जु नायन-यौधेय-माद्रकाभीर-प्रार्जु न-सनकानीक-काक-खरपरि-कादिभिश्च सर्व्ध-कर-दानाज्ञाकरण-प्रशामागमन-
- २३. परितोषित-प्रचण्ड-शासनस्य ग्रनेक-भ्रष्ट-राज्योत्सन्न-राजवंश-प्रतिष्ठापनोद्भूत-निक्षिल-भु[व]न-[विचरगा]-शान्त-यशसः दैव-पुत्र-षाहि-षाहानुषाहि-शकमुरुण्डैः सेंहलकाविभिश्च
- २४. सर्व्व-द्वीप-वासिभिरात्म-निवेदन-कन्योपायन-दान-गरुत्मदङ्क-स्व-विषयभुक्ति-शासन-[य]ाचनाद्युपाय-सेवा-कृत-बाहु-वीर्य्य-प्रसर-धरिंग-बन्धस्य प्रि (पृ) थिव्यामप्रतिरथस्य
- २५. सुचरित शतालङ्कृतानेक गुण गणोत्सिक्तिभिश्चरण तल-प्रमुष्टान्य-नरपित-कीर्त्तेः साद्ध् वसाधूदय-प्रलय-हेतु-पुरुषस्याचि-न्त्यस्य भक्त्यवनित-मात्र-ग्राह्य-मृदुहृदयस्यानुकम्पावतो (s\*)नेक-गो-शतसहस्र-प्रदायिन[:]
- २६. कृपगा-दीनानाथातुर-जनोद्धरगा-सत्त्रदीक्षाद्युपगत-मनसः सिम-द्धस्य विग्रहवतो लोकानुग्रहस्य धनद-वरुपोन्द्रान्तक-समस्य स्व-भुज-बल-विजितानेक-नरपति-विभव-प्रत्यप्पंगा-नित्य-व्यापृतायुक्त-पुरुषस्य
- २७. निशित-विदग्ध-मित-गान्धर्व्व-लितैर्वीडित-त्रिदशपितगुरु-तुम्बुरु-नारदादेव्विद्वज्जनोपजीव्यानेक-काव्य-विक्रयाभिः प्रतिष्ठित-कवि-राज-शब्दस्य सुचिर-स्तोतव्यानेकाद्भुतोदार-चरितस्य

- २८. लोकसमय-क्क्रियानु विधान-मात्र-मानु षस्य लोक-धाम्नो देवस्य महाराज-श्री-गुप्त-प्रपौत्रस्य महाराज-श्री-घटोत्कच-पौत्रस्य महा-राजाधिराज-श्री-चन्द्रगुप्त-पुत्रस्य
- २६. लिच्छवि-दौहित्रस्य महादेव्यां कुमारदेव्यामुत्क(त्प)न्नस्य महा-राजाधिराज-श्री-समुद्रगुप्तस्य सर्व्य-पृथिवी-विजय-जनितोदय-व्याप्त-निखलावनि-तलां कीत्तिमितस्त्रिदशपति-
- ् ३०. भवन-गमनादाप्त-ललित-सुख-चिचरगामाचक्षाग् इव भुवो <mark>बाहु-</mark> रयमुच्छितः स्तम्भः [।\*]यस्य । प्रदान-भुज-विक्क्रम-प्रशम-शास्त्र-वाक्योदयैरुपर्य्यु परि-सञ्चयोच्छितमनेक-मार्ग्य यशः [।\*]
  - ३१. पुनाति भुवन-त्रयं पशुपतेर्ज्ज टान्तर्गु हा-निरोध-परिमोक्ष-शोघ्र-मिव पाण्डु गाङ्गं [पयः] [।।] [१] एतच्च काव्यमेवामेव भट्टा-रक-पादानां दासस्य समीप-परिसर्प्यान्यहोन्मीलित-मतेः
  - खाद्यटपाकिकस्य महादण्ड नायक-ध्रुवभूति-पुत्रस्य सान्धिवग्र-हिक-कुमारामात्य-म[हादण्ड नाय]क-हरिषेग्गस्यं सर्व्व-अत-हित-सुखायास्तु । (॥)
  - ३३. श्रनुष्ठितं च परमभट्टारक-पादानुध्यातेन सहादण्ड नायक-तिल-भद्रकेन

### MATHURA STONE PILLAR INSCRIPTION OF CHANDRAGUPTA II (G. S. 61)

Provenance—Chandul Mandul Bagichi at Mathura.

Published in-D. R. Bhandarkar, Ep. Ind., XXI, pp. 8 ff.; D. C. Sircar, Select Inscriptions, p. 269 ff.

Language—Sanskrit with Prakrit influence.

Script-N. Brahmi resembling Kushana script of about second century A. D.

Object-Installation of the images of उपिमतेश्वर and कपिलेश्वर each with a lingam on the head, by Uditacharya.

- १. सिद्धम् [।\*] भट्टारक-महाराज-[राजाधि]राज-श्री-समुद्रगुप्त-स-
- २. [त्यु]त्रस्य भट्टारक-म[हाराज-राजाधि]राज-श्री-चन्द्रगुप्त-
- ३. स्य विज[य\*]-राज्य-संवत्स[रे\* पं]चमे [४] कालानुवर्त्त मान-सं-
- ४. वत्सरे एकषष्ठे (°षष्टितमे) ६० १ [ग्राषाढ मासे ? प्र]थमे शुक्ल-दिवसे पं-
- प्र. चम्यां (पंचमे) [।\*] ग्रस्यां पूर्वा[यां भ]गव[त्कु]शिकाद्दशमेन भगव-
- ६. त्पराशराच्चतुर्थेन [भगवत्क\*]पि[ल]विमल-शि-
- ७. ष्य-शिष्येगा भगव[दुपमित\*]विमल-शिष्येगा
- द. ग्रार्थ्योदि[ता]चार्य्ये[रा] [स्व]-पु[ण्या]प्यायन-निमित्तं
- गुरूगां च कीर्त्य[र्थमुपिमतेश्व]र-कपिलेश्वरौ
- १०. गुर्व्वायतने गुरु-[प्रतिमा-युतौ ?] प्रतिष्ठापितो (तौ) [।\*] नै-
- ११. तत्ख्यात्यर्थमभिलि[ख्यते] [।\*] [ग्रथ\*] माहेश्वराणां वि-
- १२. ज्ञप्ति 💢 क्रियते सम्बोधनं च [।\*] यथाका[ले]नाचार्या-
- १३. गाां परिग्रहमिति (परिग्रह इति) मत्वा विशङ्क (ङ्कः) [पू]जा-पुर-
- १४. स्कार(रं) परिग्रह-परिपाल्यं [कुर्य्या]दिति (कुर्य्यु रिति) विज्ञप्ति-रिति [।\*]
- १५. यक्च कीर्त्यभिद्रोहं कुर्य्य[ा] च[क्चा]भिलिखित[मुप]र्य्यधो
- १६. वा [स] पंचभिर्मह[ा\*]पातकैरुपपातकैश्च संयुक्तस्स्यात् [।\*]
- १७. जयित च भगवा[ण्ड(न्द)ण्डः] रुद्रदण्डो  $[5^*]$ ग्र-[-1]यको नित्य[+1]  $[11^*]$

# SANCHI RAILING STONE INSCRIPTION OF CHANDRAGUPTA II

The year 93

Site—Sanchi-stupa, called काकनादबोट in the inscription, Bhopal, Madya Pradesha.

Published in-Fleet, Corp. Insc. Ind., Vol. III, No. 5.

Language-Sanskrit.

Script-Southern Brahmi.

Object—Grant of a village, or an allotment of land ईश्वरवासक and a sum of money in Dinaras to Arya-Sangha by Amrakarddava, son of Undana, an officer of Chandragupta II.

- सिद्धम् [।।\*] का[कना]दबोट-श्री-महाविहारे शील-समाधि-प्रज्ञा-गुग्-भावितेन्द्रियाय परस-पुण्य-
- २. कृः ताय चतुद्दिगभ्यागताय श्रमरा-पुङ्गवावसथायार्य्य-सं<mark>घाय</mark> महाराजाधि-
- ३. रा[ज-श्री]-चन्द्रगुप्त-पादाप्यायित-जीवित-साधनः ग्रनुजीवि-सत्पुरुष-सद्भाव-
- ४. वृ[त्ति ?] जगित प्रख्यापयन् अनेक-समरावाप्त-विजय-यशस्पताकः सुकुलि-देश-न-
- ४. ष्टो नास्तब्य उन्दान-पुत्रांच्रकाईवो मज-शरभङ्गास्ररात-राजकुल-मूल्य-क्री-
- ६. तम् (?) यः ईश्वरवासकं पञ्च-मण्डल्या(त्यां) प्रिशा-पत्य ददाति पञ्च-विशतिश्च(ञ्च) दीना-
- ७. रान् [॥\*] त[इ]त्त यदद्वेन महाराजाधिराज-श्री-चन्द्र-गुप्तस्य देवराज इति प्रि-
- द. य-नाम[धेयस्य] तस्य सर्व्व-गुगा-संपत्तये यावच्चन्द्रादित्यौ तावत्पञ्च भिक्षवो भुंज-
- ह. तां रत्न-गृहे [च दी]पको ज्वलतु [।\*] मम चापरार्द्धात्पञ्चैव भिक्षवो भुंजतां रत्न-गृहें च

- १०. दीपक इति [।।\*] तदेतत्प्रवृत्तं य उच्छिन्द्यात्स गो-ब्रह्म-हत्यया संयुक्तो भवेत्पञ्चभिश्चान-
- ११. न्तर्व्येरिति [॥\*] सं ६० ३ भाद्र-पद दि ४ [॥\*]

### UDAYAGIRI CAVE INSCRIPTION OF CHANDRAGUPTA II

Site—On the back wall of a cave at उदयगिरि in मध्यप्रदेश. Published in—Fleet, Corp. Ins. Ind., Vol. III, No. 6.

Language-Sanskrit verse.

Script-Northern Brahmi.

Metre—श्रनुष्टुम्

- Object—Excavation of the cave temple of Siva at the order of Virasena, called Saba, of Pataliputra. He was a minister of Chandragupta II, who came along with the king himself to Udayagiri.
- २. विक्रमावक्रय-क्रीता दास्य-न्यग्भूत-पार्त्थिव[ा] [---] मान-संरक्त-धर्म्म[-----] [॥\*] २
- ३. तस्य राजाधिराजर्षेरिचन्त्यो [---]म्र्मगः ग्रन्वय-प्राप्त-साचिव्यो व्या[पृत-सन्धि]-विग्रहः [॥\*] ३
- ४. कौत्सरशाब इति ख्यातो वीरसेनः कुलाख्यया शब्दार्त्थ-न्याय-लोकज्ञ किव पाटलिपुत्रकः [॥\*] ४
- ४. कृत्स्न-पृथ्वी-जयात्थेंन राज्ञैवेह सहागतः भक्त्या भगवतश्शम्भो-गर्गु हामेतामकारयत् [॥\*] ५

## MEHARAULI IRON PILLAR INSCRIPTION OF CHANDRA

Site-Meharauli, near Delhi. Corruption of मिहिरपुरी.

Published in—Fleet, Corp. Ins. Ind., Vol. III, pp. 141 ff.; JAHRS, Vol. X, p. 86 ff.; D. C. Sircar, JRASBL, Vol. V, pp. 407, ff., and Select Inscriptions, pp. 275 ff.

Language-Sanskrit verse.

Script-Northern Brahmi of 5th cent. A. D.

Metre-शाद् ल-विक्रीडित.

- Object—Erection of the iron pillar, called the ध्वज of god Vishnu on a hill called विष्णुपद. Also records the glory and conquests of king Chandra.
- १. यस्योद्वर्त्तं यतः प्रतीपमुरसा शत्त्रून्समेत्यागतान्वङ्गे ध्वाहव-र्वात्तनो [s\*]भिलिखिता खड्गेन कीर्त्तिभुं जे
- २. तीर्त्वा सप्त मुखानि येन समरे सिन्धोर्ज्जिता वाह्लिका यस्या-द्याप्यधिवास्यते जलनिधिव्वीय्यानिलैर्द्दक्षिगाः [॥\*]
- ३. खिन्नस्येव विसृज्य गां नरपतेग्गीमाश्रितस्येतरां सूर्त्या (स्यां) कर्म्म-जितावींन गतवतः कीर्त्या (स्यां) स्थितस्य क्षितौ
- ४. शान्तस्येव महावने हुतभुजो यस्य प्रतापो महान्नाद्याप्युत्सृजाति प्रगाशित-रिपोर्य्यत्नस्य शेषः क्षितिम् [॥\*]
- ४. प्राप्तेन स्व-भुजार्ज्जितं च सुचिरञ्चैकाधिराज्यं क्षितौ चन्द्राह्वेन समग्र-चन्द्र-सदृशीं वक्त्र-श्रियं बिभ्रता
- ६. तेनायं प्रिंगिधाय भूमि-पितना भावेन विष्णो(ष्णौ) मित प्रान्शुव्विष्णुपदे गिरौ भगवतो विष्णोध्वंजः स्थापितः [॥\*]

### ERAN STONE INSCRIPTION OF SAMUDRAGUPTA

Prov enance—The red-sandstone squared block on which the inscription is inscribed was found near a ruined temple of Varaha in Eran, the ancient Airikina, a village on the left bank of the Bina, in Sagar District, Madhya Pradesha. Now in the Calcutta Museum.

Published in-Fleet, Corp. Insc. Ind., Vol. III, No. 2, p, 18 ff.

Language—Sanskrit verse. First six lines broken away and lost. End also is lost.

Script—Southern Brahmi. Cf. Udayagiri Cave Insc. of Chandragupta II, the year 82.

Metre-वसन्त-तिलका throughout.

Object—Erection of some monument of which the stone was either a portion or the separate record. From appearance the stone is part of a temple, probably that of Vishnu, that lies in ruins to the north of the Varaha temple.

- ७. [-- - - ] सुवर्ण्-दाने
- द. [न्यक्का]रिता नृपतयः पृथु-राघवाद्याः [॥<sup>\*</sup>] २
- [राजा] बभूव धनदान्तक-तुष्टि-कोप-तुल्यः
- १०. [ ]म-नयेन समुद्रगुप्तः [।\*]
- ११. [--]प्य पात्थिव-गग्गस्सकलः पृथिव्याम्
- १२. [--]स्त(स्व ?)-राज्य-विभव-द्ध्रुतमास्थितो [s\*]भूत [\*] ३
- १६. [--]न भक्ति-नय-विक्क्रम-तोषितेन
- १४. [यो] राज-शब्द-विभवैरिभषेचनाद्यैः [।\*]
- १५. [--]नितः परम-तुष्टि-पुरस्कृतेन
- १६. [-- ]वो नृपैरप्रतिवार्य्य-वीर्यः [॥\*] ४
- १७. [श्रीर]स्य पुरुष-पराक्क्रम-दत्त-शुल्का
- १८. [हस्त्य]श्व-रत्न-धन-धान्य-समृद्धि-युक्ता [।\*]
  - १६. [नित्य]ङ्गृहेषु मुदिता बहु-पुत्र-पौत्र-
  - २०. [स]ङ्क्रामिग्गी कुल-वधु[धूः] व्रतिनी निविष्टा [॥\*] ४

२१. [यस्य] र्जितं समर-कर्म्म पराक्क्रमेद्धं

२२. [दीप्तं] यशः सु-विपुलम्परिबम्भ्रमीति [।\*]

२३. [कर्मा]िण यस्य रिपवश्च रर्गोजितानि

२४. [स्व]प्नान्तरेष्विप विचिन्त्य परित्रसन्ति [॥\*] ६

२५. [-- - - - - - - - - ] [-]प्तः (?) स्व-भोग-नगरैरिकिएा-प्रदेशे [।\*]

२६. [---- (सं]स्थापितस्स्व-यज्ञासः परिबृङ्हन (रा)ार्त्थम् [॥\*] ७

२७. [---] [---] [---] वो नृपति-राह यदा [---] [।\*]

## BILSAD STONE PILLAR INSCRIPTION OF KUMARAGUPTA

The year 96

Site—Village Bilsad, Distt. Etawah, U.P. There are two pairs of columns. The inscription is on the eastern side of northern column of the west pair.

Published in—Cunningham, Arch. Sur. Ind., Vol. XI, p. 19 ff.; Fleet, Corp. Ins. Ind., Vol. III, No. 10, p. 42 ff.

Language—Sanskrit, partly prose and partly verse.

Script—Northern Brahmi with very marked matras or prolonged horizontal strokes of the letters.

Metres—स्रम्थरा १ ; शादू ल-विक्रीडित २.

Obejct—The accomplishment by a certain Dhruvasarman, at a temple of god Karttikeya under the name of Swami-Mahasena, of certain works, viz., (1) building of a gateway with a flight of steps (pratoli), (2) the establishment of a Sattra, or charitable hall or almshouse and (3) the erection of the column with the inscription to record these acts.

- १. [सिद्धम् ।।] [सर्व्व-राजोच्छेत्तुः पृथिव्यामप्रतिरथस्य चतुरुद]धि-सिललास्वादित-यशसो
- २. [धनद-वरुगोन्द्रान्तक-समस्य कृतान्त-परशोः न्यायागतानेक-गो-हि]रण्य-कोटि-प्रदस्य चिरोत्सन्नाश्वमेधाहत्तुः
- ३. [महाराज-श्री-गुप्त-प्रपौत्त्रस्य महाराज-श्री-घटोत्कच-<mark>पौत्त्रस्य</mark> म]हाराजाधिराज-श्री-चन्द्रगुप्त-पुत्त्रस्य
- ४. लिच्छवि-दौहि[त्त्रस्य महादेव्यां कुमारदेव्यामुत्पन्नस्य महारा]-जाधिराज-श्री-समुद्रगुप्त[स्य\*] पुत्त्रस्य
- थ्र. महादेव्यां दत्तदेव्यामुत्पन्तस्य स्वय[मप्रतिरथस्य परम]-भागवतस्य महाराजाधिराज-श्री-चन्द्रगुप्त[स्य\*] पुत्त्रस्य
- ६. महादेव्यां ध्रुवदेव्यामुत्पन्तस्य महाराजाधिराज-श्री-कुमार-गुप्तस्याभिवर्द्धमान-विजय-राज्य(ज्ये) संवत्सरे षण्नवते [1\*]
- ७. ग्रस्यान्विवस-पूर्व्वायां [तिथाँ\*] भगवतस्त्रैलोक्च-तेजस्संभार-संतताद्भुत-मूर्त्ते द्वाण्य-देवस्य
- द. · · · · · · · निवासिनः स्वासि-महासेनस्यायतने [s\*]स्मिन्कार्त्त -युगाचार-सद्धर्म्म-वत्मनुयायिना ।
- ६. [र ?]ात [प]र्षदा मानितेन ध्रुवशम्मंगा कर्मा महत्कृते (त)[मि\*]दस् । (۱۱)
- १०. कृ[त्व]ा [--ा]भिरामां मुनिवसित-[--] स्वर्ग्न-सोपान-[रू]पाम् । कौबेर-च्छन्द-बिम्बां स्फटिक-मिंग-दलाभास-गौरां-(रों) प्रतोलीम् ।
- ११, प्रासादाग्राभिरूपं गुगा-वर-भवनं [धर्म्म-स]त्त्रं यथावत् । पुण्येष्वे-वाभिरामं व्रजति शुभ-मतिस्तात-शम्मी ध्रुवो [ऽ\*]स्तु । (।।)
- १२. [-]ा[-]ी [-]स्य [—]शुभामृत-वर-प्रख्यात-लब्धा भुवि । [-] [-] भिक्तरहीन-सत्व(त्त्व)-समता कस्तं न सं-पूजयेत् ।

१३. येनापूर्व्व-विभूति-सञ्चय-चयैः [- ] [ि-] [-----]ः। तेनायं ध्रुवशम्मंगा स्थिर-वर[स्स्तं]भो[च्छ्]यः कारितः । (॥)

### UDAYAGIRI CAVE INSCRIPTION of the time of Kumaragupta

The year 106

Site-Inside a cave temple at Udayagiri, in Isagarh District Madhya Pradesa.

Published in-Cunningham, Arch. Sur. Ind., Vol. X, p. 53 f.; Hultzsch, Ind. Ant. XI, p. 309 f.; Fleet, Corp. Ins. Ind., Vol. III. No. 61, p. 258 f.

Language-Sanskrit verse, except the opening invocation.

Script-Northern Brahmi.

Meres-इन्द्र-वजा 1, 3 ; रुचिरा 2 ; वंशस्थ 4 ; उपेन्द्र-वजा 5.

Object-Jain inscription recording the installation of the image of the तीर्थ कर पार्श्व or पार्श्वनाथ at the mouth of the cave.

- १. नमः सिद्धेभ्यः [॥\*] श्री-संयुतानां गुएा-तोयधीनां गुप्तान्वयानां नप-सत्तमानां
- २. राज्ये कुलस्याभिविवर्द्धमाने षड्भिय्यु ते वर्ष-शते [S\*]थ मासे [॥१॥] स-कार्त्तिके बहल-दिने [ऽ\*]थ पंचमे
- ३. ग्रहा-मुखे स्फर-विकटोत्कटामिमां [।\*] जित-द्विषो जिन-वर-पार्व-संज्ञिकं जिनाकृति शम-दमवान-
- ४. चीकरत् [।।२\*।।] ग्राचार्य्य-भद्रान्वय-भूषग्गस्य शिष्यो ह्यसा-वार्य्य-कुलोद्गतस्य [।\*] म्राचार्य्य-गोश-
- थ्र. म्मं-मुनेस्सुतस्तु पद्मावतावश्वपतेब्र्भटस्य [॥३\*॥] परैरजेयस्य रिपुघ्न-मानिनस्स सङ्घि-
- ६. लस्येत्यभिविश्रुतो भुवि [।\*] स्व-संज्ञया शङ्कर-नाम-शब्दितो विधान-युक्तं यति-मा-

### SOME IMPORTANT INSCRIPTIONS

- ७- ग्गंमास्थितः [॥४॥\*] स उत्ताराणां सहशे कुरूणां उदग्दिशा-देश-वरे प्रसूतः [॥\*]
- द्र. क्षयाय कर्म्मारि-गरास्य धीमान् यदत्र पुण्यं तदपाससर्ज्ज [॥५॥\*]

## DAMODARPUR COPPER-PLATE INSCRIPTION of the time of KUMARAGUPTA I

Gupta year 124 (A. D. 444)

Provenance-Damodarapur, Dinajpur Distt., Bengal.

Published in— R. G. Basak, Ep. Ind., Vol. XV, p. 130 f.; D. C. Sircar, Select Inscriptions, p. 283 f.

Language - Sanskrit prose except the last imprecatory verse.

Script-Northern Brahmi.

Metre—श्रनुद्रम् 1.

Object—Grant of land for service in regard to the maintenance of sacred fire.

### First Side

- १. सम्व(संव)[त्सरे\*] १०० २ ४ फाल्गुग्ग (न)-दि ७ परमदैवत-परमभट्टारक-महाराज[ा\*]-
- २. धिराज-श्री-कुमारगुप्ते पृथिवी-पतौ तत्पाद-परिगृहोते पुण्ड्र-वर्द्ध[न\*]-
- ३. भुक्तादु(वु)परिक-चिरातदते(ते)नानुवल(ह)वा(मा)नक-कोटि-वर्ष-विषये च त-
- ४. न्नियुक्तक-कुमारामात्य-वेत्रवर्मन्य (ण्य) घिष्ठागा (ना) धिकरगञ्च नगर-श्रेष्ठि-
- पू. धृतिपाल-सार्त्थवाह-व (ब) न्धुमित्र-प्रथम-कुलिक-धृतिमित्र-प्रथम-का[य\*]-
- ६. स्थ-शाम्बपाल-पुरोगे संव्यवहरति यतः ब्राह्माग-कर्प्यटिकेग्ग(न)

७, विज्ञापित (तं) ग्ररहंथ (ग्रहंथ) ममाग्निहोत्रोपयोगाय ग्रप्रदा-[s\*]प्रहत-खि-

द. ल-क्षेत्र (त्रं) त्र (त्रं) दीनारिक्य-कुल्यवापेरा (त) वाश्वता (दा)-चंद्रावर्क-तारक-भोज्ये (ग्य) [त\*]-

### Second Side

- ह. या-नोवी-धर्मोग दातुमिति एवं दीयतामित्युत्पन्ने त्रिनी (त्रीगि) दीना[राण्यु\*]-
- १०. पसंगृह्य यतः पुस्तपाल-रिशि (ऋषि) दत्त-जयनन्दि-विभुदत्ताना-मवधा-
- ११. रराया डोङ्गाया उत्तर-पश्चिरा(मो)दृशे कुल्यवापसेकम् (कं) दत्तम् [॥\*]
- १२. स्व-दत्तां पर-दत्ताम्बा (-दत्तां वा) यो हरेत वसुन्धरां [।\*] भूमि-[दान]-संबद्धा[:\*] क्लोका भवन्ति [।\*]
- १३. स विष्ठायां क्रि(क्र)मिर्भूत्वा पित्रि(तृ)भि $[:^*]$  सह पच्यते  $[s^*]$ ति  $[!!१!!^*]$

## DAMODARPUR COPPER-PLATE INSCRIPTON of the time of KUMARAGUPTA I

Gupta year 128 (A D. 447)

Provenance-Damodarpur, Dinajpur Distt., Bengal.

Published in—R. G. Basak, Ep. Ind., Vol. XV, p. 133 f; K. N. Dikshit, Ep. Ind. XVII, p. 193, D. C. Sircar, Select Inscriptions, p. 285 f.

Language-Sanskrit.

Script--Northern Brahmi.

Metre-श्रनुष्टुभ् 1, 2.

Object—Grant of land for the purpose of performing five great sacrifices (पञ्चमहायज्ञ).

### SOME IMPORTANT INSCRIPTIONS

### First Side

- १. स(सं) १०० २० ८ वैशाख-दि १० ३ पर[मदैव]त-परम-भट्टारक-महाराजाधिराज-[श्री-कुमा]-
- २. रगुप्ते पृथिवी-पतौ [तत्पाद]-परिगृहोतस्य पु[ण्ड्र]वर्द्धन-भुक्तावुप-[रिक-चि]रातदत्त[स्य]
- ३. भोगेना[नुव]ह[मानक]-कोटिव[षं]-विषये तन्नियुक्तक-कृ[मा]रा-मात्य-वे[त्र]-
- ४. वर्म्मारिण ग्रिधिष्ठाना[धिक]र[राञ्च] नगर-[श्रे]ष्ठि-<mark>घृतिपाल-</mark> सार्थ-वा[ह-बन्धुमि]त्र-प्र[थ]-
- थ्र. म-कुलिक-धृतिमित्र-[प्रथ]म-कायस्थ-[शाम्ब]पाल-पुरो[गे] सम्व्य-(संव्य)व[हर]ति [यतः\*]स·····
- ६. विज्ञापितं(तम्) ग्र[हं]थ मम प[ञ्च]-महायज्ञ-प्रवर्त्तनायानुवृत्ता-प्रदाक्षय-नि (नी)[वी\*]-
- ७. मर्य्यादया दातुमिति एताद्विज्ञाप्यमुपलभ्य पुस्तपा[ल]-रिसिदत्त-(ऋषि)दत्त-जयन[न्दि-विभुदत्तानामव]-
- दः धाररणया दीयतामित्यु[त्प]न्ने एतस्माद्य[था]नुवृत्त-त्रैदी-नारि[क्च-कु]ल्यावापे[न]

### Second Side

- हि [द्व]यमुप[संगृ]ह्य [ऐरा]वता[गो]-राज्ये पिंच्या (म)-दिशि पञ्च-द्रो[गा]-
- १०. [त्म]काः [भूमयः\*] ह[ट्ट]-पानकैश्च सहितेति (सहिता इति) दत्ताः [।\*] तदुत्तर-कालं सम्व्य (संव्य) वहारिभिः [धर्म्ममवेक्ष्या-नु[म]-
- ११. न्तव्याः [।\*] ग्रिप च भूमि-दान-सम्व (संब) द्वामि (वि) मौ श्लोकौ भवतः [।\*] पूर्व-दत्तां द्विजाति[भ्यो]

- १३. यत्नाद्रक्ष युधिष्ठिर [।\*] महीं महीव (म)तां श्रेष्ठ द्रानाच्छेयो [s\*]नुपा[ल]नं [॥१॥\*] बहुर्व्विसुधा दत्ता दी[य]ते च
- १३. पुनः पुनः [।\*] यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा मिति [॥२॥\*]

### MANKUWAR BUDDHIST STONE-IMAGE INSCRIPTION OF KUMARAGUPTA

Gupta year 129 (A. D. 448)

- Provenance-Mankuwar, a village on the Yamuna, Distt. Allahabad. The inscription is on the front of the pedestal of the image of the Buddha.
- Published in-Fleet, Corp. Insc. Ind. Vol. III, p. 46 f.; D. C. Sircar, Select Inscriptions, p. 287 f.; Bhandarkar's list, No. 1273.
  - Language-Sanskrit with Prakrit influence.
    - Script-Northern Brahmi.
    - Object-Installation of the image of the Buddha by the monk Buddhamitra
  - १. १ (=सिद्धम् ।) नमो बुधान (=बुद्धानाम्) [।\*] भगवतो (तः) सम्यक्सम्बद्धस्य स्व-मताविरुद्धस्य इयं प्रतिमा प्रतिष्ठापिता भिक्ष-बद्धिमित्रेग [1\*]
  - २. सम्वत् (संवत्) १०० २० ६ महाराज-श्री-कुमारगुप्तस्य राज्ये ज्येष्ठ-मास-दि १० ८ सर्व-दु:क्ख (ख) -प्रहाना (गा) त्थम् [।।\*]

# JUNAGARH (GIRNAR) ROCK INSCRIPTION OF SKANDAGUPTA

The years 136, 137, and 138.

- Site—Girnar mountain in Junagarh in Kathiawad. The inscription is on the north-west face of a large granite boulder, containing also 14 Asoka edicts and an inscription of महाचत्रप रहदामन्.
- Published in—Bhau Daji, JRAS, Bom. Br. Vol. VII. p. 121 ff.; Fleet, Corp. Insc. Ind., Vol. III, No. 14, p. 56 ff.; D. C. Sircar, Select Inscriptions, pp. 299 ff.
  - Language—Sanskrit verse; except for ि सिद्धम् and a few words in 1. 23.
    Script—Southern Brahmi of 5th cent. A. D.
    - Metre—मालिनी, 1, 2. 3, 38, 39; ब्रार्यों 4, 45; उपजाति 5, 13—15, 17—20, 22, 32, 34—37; इन्द्र-बज़ा, 6—12, 21, 23—25, 27, 33, 41, 42; वैतालीयौपच्छन्दिसिक 16,; वंशस्थ 26, 28—31, 40; वसन्त-तिलका 43, 44, 46, 47.
    - Object—Restoration of the break in Sudarsana lake, by renewing the embankment, under the orders of Chakrapalita, son of Parnadatta, the governer of the city.

### PART I

- १. सिद्धम् [॥\*] श्रियमभिमत-भोग्यां नैक-क्रालापनीतां त्रिदश-पति-सुखार्त्थं यो बलेराजहार । कमल-निलयनायाः शाश्वतं धाम लक्ष्म्याः
- २. स जयित विजितार्त्तिव्विष्णुरत्यन्त-जिब्साः ।।[१\*] तदनु जयित शक्वत् श्री-परिक्षिप्त-वक्षाः स्व-भुज-जनित-वीर्यो राजराजाधि-राजः । नरपित-
- ३. भुजगानां मान-दर्प्पोत्फर्णानां प्रतिकृति-गरुडा[ज्ञां] निर्व्विषी(षीं) चावकर्त्ता ।।[२\*] नृपति-गुर्ग-निकेतः स्कन्दगुप्तः पृथु-श्रीः चतुरु-[दिध-जला]न्तां स्फीत-पर्यन्त-देशाम् ।
  - ४. ग्रविनमवनतारिर्यः चकारात्म-संस्थां पितरि सुर-सिखत्वं प्राप्त-वत्यात्म-शक्त्या ।।[३\*] ग्रिप च जित[मे]व तेन प्रथयन्ति यशांसि

- यस्य रिपवो [s\*]पि [।\*] ग्रामूल-भग्न-दर्पा नि[र्वचना ? म्लेच्छ-देशेषु] ।।[४\*]
- प्र. क्रमेगा बुद्धचा निपुगां प्रधार्य ध्यात्वा च कृत्स्नान्गुगा-दोष-हेतून् । व्यपेत्य सर्वान्मनुजेन्द्र-पुत्रांल्लक्ष्मीः स्वयं यं वरयांचकार ।।[प्र\*] तस्मिन्नुपे शासित नैव कश्चिद्धम्मीदपेतो मनुजः प्रजासु ।
- ६. ग्रात्तों दरिद्रो व्यसनी कदर्यो दण्डो(ण्डचो) न वा यो भृश-पीडितः स्यात् ।।[६\*] एवं स जित्वा पृथिवीं समग्रां भग्नाग्र-दर्पा[न्] द्विषतश्च कृत्वा । सर्व्वेषु देशेषु विधाय गोप्तृ(प्तृ)न् संचिन्तया[मा]स बहु-प्रकारम् ।।[७\*] स्यात्को [ऽ\*]नुरूपो
- ७. मितमान्विनि(नी)तो मेधा-स्मृतिभ्यामनपेत-भावः । सत्यार्ज-वौदार्य-नयोपपन्नो माधुर्य-दाक्षिण्य-यशो-[ऽ\*]न्वितश्च ॥[द\*] भक्तो [ऽ\*]नुरक्तो नृ-[विशे]ष-युक्तः सर्व्वोपधाभिश्च विशुद्ध-बुद्धिः ॥ ग्रानृण्य-भावोपगतान्तरात्माः(त्मा) सर्व्वस्य लोकस्य हिते प्रवृत्तः ॥[६\*]
- द. न्यायार्जने [s\*]र्थस्य च कः समर्थः स्यादिजतस्याप्यथ रक्षाो च । गोपायितस्यापि [च] वृद्धि-हेतौ वृद्धस्य पात्र-प्रतिपादनाय ।।[१०\*] सर्व्वेषु भृत्येष्विप संहतेषु यो मे प्रशिष्यान्निखलान्सुराष्ट्रान् । ग्रां ज्ञातमेकः खलु पर्गादत्तो भारस्य तस्योद्वहने समर्थः ।।[११\*]
- हैं एवं विनिध्चित्य नृपाधिपेन नैकानहो-रात्र-गर्गान्स्व-मत्या । यः संनियुक्तो [s\*]र्थनया कथंचित् सम्यवसुराष्ट्राविनपाल-नाय ।।[१२\*] नियुज्य देवा वरुगां प्रतीच्यां स्वस्था यथा नोन्म-नसो बभूवृ[:] [।\*] पूर्वेतरस्यां दिशि पर्गादत्तं नियुज्य राजा धृतिमांस्तथा [s\*]भूत् ।।[१३\*]
- १०. तस्यात्मजो ह्यात्मज-भाव-युक्तो द्विधेव चात्मात्म-वशेन नीतः । सर्व्वात्मना [ऽऽ\*]त्मेव च रक्षग्गीयो नित्यात्मवानात्मज-कान्त-रूपः ।(।।)[१४\*] रूपानुरूपैर्लालतैर्विचित्रैः नित्य-प्रमोदान्वित-

- सर्व-भावः । प्रबुद्ध-पद्माकर-पद्म-वक्त्रो नृग्गां शरण्यः शरगागता-नाम् । ।।[१५\*]
- ११. ग्रभवद्भुवि चक्रपालितो [s\*]साविति नाम्ना प्रथितः प्रियो जनस्य । स्व-गुर्गैरनुपस्कृतैरुदा[त्तै]ः पितरं यञ्च विशेषयांच-कार । (।।)[१६\*] क्षमा प्रभुत्वं विनयो नयञ्च शौर्यं विना शौर्य-मह[ा ?]च्चंनं च । दाक्ष्यं (?) दमो दानमदीनता च दाक्षिण्यमानृण्यम[शू]न्यता च । (।।)[१७\*] सौंदर्यमार्येतर-निग्रहञ्च ग्र-विस्मयो धैर्यमुदीर्ग्ता च ।
- १२. इत्येवमेते [s\*]तिशयेन यिस्मन्निवप्रवासेन गुगा वसन्ति । (॥)
  [१८ ] न विद्यते [s\*]सौ सकले [s\*]पि लोके यत्रोपमा तस्य
  गुगौः क्रियेत । स एव कात्स्न्येन गुगान्वितानां बभूव नृ(नृ)गामुपमान-भूतः । (॥)[१६\*] इत्येवमेतानिधकानतो [s\*]न्यान्गुगान्प[री]क्ष्य स्वयमेव पित्रा । यः संनियुक्तो नगरस्य रक्षां
  विशिष्य पूर्वान्प्रचकार सम्यक् । (॥)[२०\*]
- १३. ग्राश्रित्य वि(वी)र्यं [स्वभु]ज-द्वयस्य स्वस्यैव नान्यस्य नरस्य दर्पं। नोद्वेजयामास च कंचिदेवमिस्मिन्पुरे चैव शशास दुष्टाः(न्)। (।।)[२१\*] विस्रंभमल्पे न शशाम यो [ऽ\*]स्मि-न्काले न लोकेषु स-नागरेषु। यो लालयामास च पौर-वर्गान् [पितेव ?]-पुत्रान्सुपरीक्ष्य दोषान्।(।।)[२२\*] संरंज्यां च प्रकृतीर्बभूव पूर्व्व-स्मिताभाष्ण-मान-दानैः।
- १४. निर्यन्त्रग्गान्योन्य-गृह-प्रवेशै[ः] संवर्द्धित-प्रोति-गृहोपचारैः । (॥)
  [२३\*] ब्रह्मण्य-भावेन परेग्ग युक्तः शुक्लः शुचिर्दान-परो यथावत् । प्राप्यान्स काले विषयान्सिषेवे धमार्थयोश्चा[प्य\*]विरोधनेन । (॥)[२४\*] यो [ऽ\*जायतास्मात्खलु?] पर्णदत्तात्स न्यायवानत्र किमस्ति चित्रं । मुक्ता-कलापाम्बुज-पद्म-शीताच्चन्द्रात्किमुष्गं भविता कदाचित् । (॥)[२५\*]
- १५. ग्रथ क्रमेरगाम्बुद-काल ग्राग[ते नि]दाघ-कालं प्रविदार्य तोयदैः । ववर्ष तोयं बहु संततं चिरं सुदर्शनं येन बिभेद चात्वरात् ।

- (।।)[२६] संवत्सरागामधिक शते तु त्रिशद्भिरन्यैरपि षड्भि-रेव । रात्रौ दिने प्रौष्ठपदस्य षष्ठे गुप्त-प्रकाले गरानां विधाय । (।।)[२७\*]
- १७. नदीमयो हस्त इव प्रसारितः ।(॥)[२६\*] विषाद्य[मानाः खलु सर्वतो ज]नाः कथं-कथं कार्यमिति प्रवादिनः । मिथो हि पूर्वापर-रात्रमुत्थिता विचिन्तयां चापि बभूबुरुत्सुकाः ।(॥)[३०] श्रपीह लोके सकले सुदर्शनं पुमां(मान्) हि दुर्दर्शनतां गतं(तः) क्षराात् ।
- १६. त्रिंशिंद्भरन्यैरिंप सप्तिभिश्च । [गुप्त-प्रकाले नय]-शास्त्रवेत्ता विश्वो [s\*]प्यनुज्ञात-महाप्रभावः ।(।।)[३३\*] स्त्राज्य-प्रगामैः विबुधानथेष्ट्वा धर्नीद्वजातीनिंप तर्पयित्वा । पौरांस्तथा [s\*]भ्यर्च्य यथाई-मानैः भृत्यांश्च पूज्यान्सुहृदश्च दानैः । (।।)[३४\*]
- २०. ग्रैष्मस्य मासस्य तु पूर्व-प[क्षे] [ — प्र]थमे [s\*]ह्नि सम्यक् । मासद्वयेनादरवान्स भूत्वा धनस्य कृत्वा व्ययमप्रमेयम् । (।।)[३४\*] ग्रायामतो हस्त-शतं समग्रं विस्तारतः षष्ठिरथापि चाष्टौ ।
- २१. उत्सेधतो [s\*]न्यत् पुरुषाग्गि [सप्त ? — ह]स्त-शत-द्वयस्य । (॥)[३६\*] बबन्ध यत्नान्महता नृदेवान[भ्यर्च्य ?] सम्यग्घटितोपलेन । ग्र-जाति-दुष्टम्प्रथितं तटाकं सुदर्शनं शश्वत-कल्प-कालम् । (॥)[३७\*]

- २२. स्रिप च सुदृढ-सेतु-प्रान्त(?)-विन्यस्त-शोभ-रथचरग्ग-समाह्व-क्रौंच-हंसास-धूतम् । विमल-सिलल[-----]भुवि त[---]द[ने]  $(s^*)$ कंः शशी च ।(11)[3=\*]
- २३. नगरमि च भूयाद्वृद्धिमत्पौर-जुष्टं द्विज-बहु-शत-गीत-ब्रह्म-निर्नष्ट-पापं । शतमि च समानामीति-दुभिक्ष[मुक्तं 💛 🗸 🗸 च्या चित्रक्षित्व स्वानामीति-दुभिक्षित्व स्वानामीति-दुभिक्षित्व स्वानामीति-दुभिक्षित्व स्वानामीति-दुभिक्षित्व स्वानामीति-दुभिक्षित्व स्वानामीति-द्विष्ठिक्षित्व स्वानामीति-द्विष्ठिक्षित्व स्वानामीति स्वानामीति

#### PART II

# KAHAUM STONE PILLAR INSCRIPTION OF SKANDAGUPTA

#### Year 141

Site—Outside the village Kahaum, ancient कुकुभ-न्राम of this inscription, in Deoriya Tehsil of Gorakhpur Distt., U.P.

Published in—Fleet, Corp. Insc. Ind., Vol. III, No. 15, p. 67; D. C. Sircar, Select Insc., pp. 308 f.; Bhandarkar's list, 1278.

Language—Sanskrit verse, except सिद्धम.

Script—Northern Brahmi; Cf. All. Pill. Insc. of Samudra Gupta. Metre—शाद<sup>९</sup>ल-विकीडित.

- Object—Setting up of five stone images of, आदिकतु s or तीर्थ करs and the erection of the column by a certain Madra at the village, कुकुम श्राम.
- १. सिद्धम् [॥\*] यस्योपस्थान-भूमिन् पति-शत-शिरः-पात-वाता-वधूता
- २. गुप्तानां वन्शजस्य प्रविसृत-यशसस्तस्य सर्व्वोत्तमर्द्धेः [।\*]
- ३. राज्ये शक्रोपमस्य क्षितिप-शत-पतेः स्कन्दगुप्तस्य शान्ते
- ४. वर्षे त्रिन्शदृशैकोत्तरक-शततमे ज्येष्ठ-मासि प्रपन्ने । (।।)[१\*]
- प्र. ख्याते [s\*]स्मिन्ग्राम-रत्ने कुकुभ इति जनस्साधु-संसर्ग-पूते ।
- ६. पुत्त्रो यस्सोमिलस्य प्रचुर-गुगा-निधर्भट्टिसोमो महा[त्म]। [।\*]
- ७. तत्सून् रुद्रसोम[:\*] पृथुल-मति-यशा व्याघ्र इत्यन्य-संज्ञो ।
- द, मद्रस्तस्यात्मजो [s\*]भूद्द्विज-गुरु-यतिषु प्रायशः प्रीतिमान्यः । (ग)[२\*]
- ६. पुण्य-स्कन्धं स चक्क्रे जगदिदमिखलं संसरद्वीक्ष्य भीतो

### SOME IMPORTANT INSCRIPTIONS

- १०. श्रेयोर्त्यं भूत-भूत्यं पथि वि (नि)यमवतामहंतामादिकतृत् [।\*]
- ११. पञ्चेन्द्रां (त्) स्थापित्वा धरिंग-धरमयान्सन्निखातस्ततो[ऽ\*]यम्
- १२. शैल-स्तम्भः सुचार्शगरिवर-शिखराग्रोपमः कीर्त्ति-कर्त्ता [॥ ][३\*]

# INDORE COPPER-PLATE INSCRIPTION OF SKANDAGUPTA

Year 146

Provenance—From a small stream at Indore, ancient इन्द्रपुर and इन्द्रापुर of this inscription, U.P.

Published in—Fleet, Corp. Insc. Ind., Vol. III, No. 16, p. 70 f.; Kielhorn, Ind. Ant. XVIII, p. 219; D. C. Sircar, Select Insc., p. 309 ff,; Bhandarkar's list, 1279.

Language—Sanskrit prose, opening invocation and last imprecation in verse.

Script-Northern Brahmi.

Metres--शाद् ल-विक्रीडित 1, इन्द्रवजा 2.

- Object—A perpetual endowment by a Brahmana Devavishnu for maintaining a lamp in a temple of the sun at Indrapura.
- १. सिद्धम् [॥\*] यं विप्रा विधिवत्प्रबुद्ध-मनसो ध्यानैक-ताना (न)-स्तुवः (स्तवाः) यस्यान्तं त्रिदशासुरा न विविदुन्नींध्वं न तिर्य-
- २. गाति[म्] [।\*] यं लोको बहु-रोग-वेग-विवशः संश्रित्य चेतो-लभः पायाद्वः स जगित्पधान-पुटिभद्रश्म्या-
- ३. करो भास्करः ।।[१।।\*] परमभट्टारक-महाराजाधिराज-श्री-स्कन्धगुप्तस्याभिवर्द्धमान-विजय-राज्य-संव्वसर-शते षच्च (ट्च)-त्वा-
- ४. [रि]ङ्शदुत्तरतमे फाल्गुन-मासे तत्प[ा\*]द-परिगृहीतस्य विषय-पति-शर्व्वनागस्यान्तर्व्वेद्यां भोगाभिवृद्धये वर्त्त-
- ४. माने [।\*] चन्द्रापुरक-पद्मा-चातुर्व्विद्य-सामान्य-ब्राह्मश्य-देविविष्णु-र्देवपुत्रो हरित्रात-पौत्त्रः डुडिक-प्रपौत्त्रः सतताग्नि-हो-

- ६. त्त्र-छ(च्छ)न्दोगो रागायगी(नी)यो वर्षगगा-सगोत्त्र इन्द्रापुरक-विग्गिग्म्यां क्षत्त्रियाचलवर्म-भृ(भ्रु)कुण्ठसिङ्हाभ्यामधिष्टा(ष्ठा)-
- ७. नस्य प्राच्यां दिशोन्द्रपुराधिष्ठान-माडास्यात-लग्नमेव प्रतिष्ठा-पितक-भगवते सिवत्रे दीपोपयोज्यमात्म-यशो-
- द्र, [s\*]भिवृद्धये मूल्यं प्रयच्छतिः (ति) [॥\*] इन्द्रपुर-निवासिन्य-स्तैलिक-श्रोण्या जीवन्त-प्रवराया इतो [s\*]धिष्ठानादपवक्रम-
- ह. ग्-संप्रवेश-यथास्थिरायाः स्राजिसकं ग्रहपतेर्द्विज-मूल्य-दत्तमनया तु श्रेण्या यदभग्न-योग्यम्(गं)
- १०. प्रतथ(थ)मार्हाव्य[व\*]च्छिन्न-संस्थं देयं तैलस्य तुल्येन पल-द्वयं तु २ चन्द्राक्क-सम-कालीयं [॥\*]
- ११ यो व्यक्क्रमेद्दायिममं निबद्धम्(द्धं) गो-घ्नो गुरु-घ्नो द्विज-घातकः सः [।\*] तैः पातकै [\*]
- १२. पञ्चभिरन्वितो [ऽ∗]धर्ग (धो ग) च्छेन्नरः सोपनिपातकैश्चेति ॥[२\*]

# BHITARI STONE PILLAR INSCRIPTON OF SKANDAGUPTA (A.D. 455-67)

Site—The column stands outside the village Bhitari, five miles NE. of Sayyidpur, Distt. Ghazipur, U.P.

Published in—Fleet, Corp. Insc. Ind., Vol. III No. 13, p. 53 f.; D. C. Sircar, Select Insc., p. 312, ff.; Bhandarkar's list, 1549.

Language-Sanskrit, partly in prose and partly in verse.

Script—Northern Brahmi, resembling Mathura Inscription of Chandra Gupta II, though cut more squarely.

Metres—पुष्पिताया 1; मालिनी 2-6; शादूल-विक्रीडित 7, 8; अनुष्टुम् 9-12.

Object—Installation of the image of Vishnu शाङ्गिन and allotment to it of the village in which it stands.

- १. [सिद्धम्] [।।] [सर्व्व]-राज[ोच्छे]त्तुः पृथिव्यामप्रतिरथस्य चतु-रुदधि-सलिलास्वादित-यज्ञसो धनद-वरुपोन्द्र[ा]न्तक-स[मस्य]
- २. कृतान्त-परशोः न्यायागत[ा]नेक-गो-हिरण्य-क[ो]टि-प्रदस्य चिरो[त्स]न्नाश्वमेधाहर्त्तु र्महाराज-श्री-गुप्त-प्रपौत्र[स्य]
- ३. महारात्र-श्री-घटोत्कच-पौत्त्रस्य महाराजाधिराज-श्री-चन्द्रगुप्त-पुत्रस्य लिच्छवि-दौहित्रस्य महादेव्यां कुम[ा]र[दे]व्या-
- ४. मुत्पन्नस्य महाराजाधिराज-श्री-समुद्रगुप्तस्य पुत्रस्तत्परिगृहीतो महादेव्यान्दत्तदेव्यामुत्पन्नः स्वयं चात्रतिरथः
- प्र. परम-भागवतो महाराजाधिर[ा]ज-श्री-चन्द्रगुप्तस्तस्य पुत्रस्तत्पा-दानुद्धचातो महादेव्यां ध्रुवदेव्यामृत्यन्नः परम-
- ६. भागवतो महाराजाधिर[ा]ज-श्री-कुमारगुप्तस्तस्य प्रथित-पृथु-मित-स्वभाव-शक्तेः पृथु-यशसः पृथिवी-पतेः पृथु-श्रीः[।]
- ७. पि[तृ]-प[रि]गत-पाद-पद्म-वर्त्ती प्रथित-यशाः पृथिवी-पितः सुतो [ऽ\*]यम् [।।१।।<sup>\*</sup>] जगित भु[ज]-बलाडचो(ढचो) गुप्त-वङ्शैक-वीरः प्रथित-विपुल-
- द्र. धामा नामतः स्कन्दगुप्तः [।\*] सुचरित-चरितानां येन वृत्तेन वृत्तं न विहतममलात्मा तान-धीदा(?)-विनीतः [॥२॥\*] विनय-
- ह. बल-सुनीतैर्व्विक्क्रेमेगा क्क्रमेगा प्रतिदिनमभियोगादीप्सितं येन ल[ब्ध्व]। [।\*] स्वभिमत-विजिगीषा-प्रोद्यतानां परेषां प्रग्णि-
- १०. हित इव ले[भे सं]विधानोपदेशः [॥३॥\*] विचलित-कुल-लक्ष्मी-स्तम्भनायोद्यतेन क्षिति-तल-शयनीये येन नीता त्रियामा [॥\*] समु-
- ११. दित-बल-कोषान्पुष्यिमत्रांश्च [जि]त्वा क्षितिप-चरग्-पीठे स्था-पितो वाम-पादः [॥४॥<sup>‡</sup>] प्रसभमनुप[मै]व्विष्वस्त-शस्त्र-प्रतापै-विन[य-स]मु-
- १२. [चितैश्च] क्षान्ति-शौ[यैं]न्निरूढम् [।\*] चरितममल-कोर्त्तेग्गी-

701

## SOME IMPORTANT INSCRIPTIONS

यते यस्य शुभ्रं दिशि-दिशि परितुष्टैराकुमारं मनुष्यैः [॥५॥\*] पितरि दिवमुपेति]

- १३. विप्लुतां वङ्श-लक्ष्मीं भुज-बल-विजितारिय्यः प्रतिष्ठाप्य भूयः[।\*] जितमिति परितोषान्मातरं सास्र-नेत्त्रां हत-रिपुरिव कृष्णो देव-कोमभ्यूपे-
- १४. [तः] [॥६॥\*] [स्वै]र्द्द[ण्डैः ——]र(?)त्यु[–]त्प्रचलितं वङ्शं प्रतिष्ठाप्य यो बाहुभ्यामवनि विजित्य हि जितेष्वार्त्तेषु कृत्वा दयाम् [।\*] नोसिक्तो [न] च विस्मितः प्रतिदिनं
- १५. संवर्द्धमान-द्युतिः गीतैश्च स्तुतिभिश्च वन्दक-ज[नो ?] यं प्राप-यत्यार्घ्यताम् [॥७॥\*] हूग्राँर्घ्यस्य समागतस्य समरे दोभ्या घरा कंपिता भीमावर्त्त-करस्य
- १६. शत्रुषु शरा[---- पातिताः ?।\*]-विरचितं (?) प्रख्यापितो [दीप्ति-दा?]न द्यो(?)ति[—] नभी(?)षु लक्ष्यत इव श्रोत्रेषु गाङ्ग-ध्वनिः [॥८॥\*]
- १७. [स्व]-पितुः कीर्त्त \* \* \* \* \* \* -- \* [।\*] \* \* \* \* -- \* \* \* \* \* \* -- \* [॥६॥<sup>\*</sup>] [कर्त्तव्या] प्रतिमा काचित्प्रतिमां तस्य शाङ्गिराः [1\*]
- [सु]प्रतीतश्चकारेमां [यावदाचन्द्र-तारकम् ।।१०।।\*] इह चैनां प्रतिष्ठाप्य सुप्रतिष्ठित-शासनः [।\*] ग्राममेनं स विदधे पितुः पुण्योभिवृद्धये [॥११॥\*]
- १६. ग्रतो भगवतो मूर्त्तिरियं यश्चात्र संस्थितः(?) [1\*] उभयं निर्द्धिदेशासौ पितुः पुण्याय पुण्य-धीरिति [॥१२॥\*]

#### SOME IMPORTANT INSCRIPTIONS

# SARNATH BUDDHIST STONE-IMAGE INSCRIPTION OF KUMARAGUPTA I

Year 154 (A. D. 473)

Provenance—Sarnath, Varanasi.

Published in—Gupta, Arch. Sur. Ind. An. Rep. 1914-15., p. 124; D. C. Sircar, Select Inscriptions, p. 320 f.

Language—Sanskrit.

Script-Northern Brahmi.

Metre—उद्गीति 1; आर्या 2; गीति (?) 3;

Object-Installation of the image of शास्त्र (the Buddha).

- १. वर्ष-शते गुप्तानां सच(च्च)तुः-पञ्चाशदुत्तरे [।\*] भूमि रक्षति कुमारगुप्ते मासि ज्येष्ठे द्वितीयायाम् ।।[१\*]
- २. भक्तचार्वाज्ञत-मनसा यतिना पूजार्त्थमभयमित्रेग [।\*] प्रतिमा [ऽ\*]प्रतिमस्य गुर्गौ[र]प[रे]यं [का]रिता शास्तुः ॥[२\*]
- ३. माता-पितृ-गुरु-पू[व्वें]ः पुण्येनानेन सत्व(त्त्व)-कायो [s\*]यं [l\*] लभतामभिमतमुपशमं [हित-सुखं तदेव भवतु सत्त्वाना]मृ? ॥[३\*]

#### BHITARI SEAL OF KUMARAGUPTA II or III

Provenance—Bhitari in Ghazipur Distt., U.P.

Published in—Hoernle, JASB, Vol. LVIII. pt. i, p. 89; Fleet, Ind. Ant., Vol. XIX, 1890, p. 225; D. C. Sircar, Select Inscriptions, pp. 321 f.

Language-Sanskrit.

Script—Northern Brahmi of the 5th-6th cent. A.D. Object—Records the genealogy of Kumara Gupta.

- १. [सर्व्व]-राजोच्छेतु पृथिव्यामप्रतिरथस्य महाराज-श्रो-[गुप्त]-प्रपौ[त्त्र]स्य महाराज-श्री-घटोत्कच-प्रौत्त्रस्य म[हा]-
- २. [राजा]धिर[ा]ज-श्री-चन्द्रगुप्त-पुत्त्रस्य लिच्छ[वि-दौहित्त्रस्य] म[हादे]व्य[ां कुमा]रदेव्यामुत्पन्नस्य महाराजाधिराज-

३ः [श्री]-समुद्रगुप्तस्य पुत्त्रस्तत्परि[गृही]तो म[हादेव्यान्दत्तदेव्या]-मुत्पन्नस्त्वयं च[ा]प्रतिरथ 💢 परम-भाग-

४. [वतो महाराजा]धिराज-श्री-चन्द्रगुप्तस्तस्य [पुत्त्र]स्तत्पाद[ा]नु-[द्ध्या]तो महादेव्य[ां ध्रु]वदेव्यामुत्पन्नो [महारा]-

४. [जािघ]राज-श्री-कुमार[गुप्त]स्तस्य पुत्त्रस्तत्पादानुद्धचा[तो] महादेव्यामनन्तदेव्य[ा]मुत्पन्नो महा[रा]-

६. [जाधिरा]ज-श्री-[पुरगुप्त]स्तस्य पुत्त्रस्तत्पादानुद्धच[ातो] महादे[ब्यां] श्री-चन्द्रदेब्यामुत्प[न्नो] म[हा]-

७. [राजाधिरा]ज-श्री-नर्रासहगुप्तस्तस्य [पु]त्त्रस्त[त्प]ादा[नुद्धचातो]

मह[ादेव्यां]श्री-म[न्मित्त्र]-

द. [देच्या]मु[त्प]न्न परमभ[ा]गवतो मह[ाराजाधिरा]ज-श्री-कुम[ा]र[गुप्तः॥]

#### MANDASOR STONE INSCRIPTION OF THE GUILD OF SILK-WEAVERS

(of the time of Kumaragupta & Bandhuvarman) Malva year 493 and 529 (A. D. 436 & 473)

Site—Mediaeval temple of Siva in Mandasor, ancient Dasapura, in Madhya Pradesh. The inscription is on a dark sand-stone slab built into the wall on the right hand, half-way down a small descent of steps leading to the river in front of the temple.

Published in—Fleet, Ind. Ant. Vol. XV, p. 194 ff. and Corp. Insc. Ind., Vol. III, No. 18, p. 81 ff.; D. C. Sircar, Select Ins. p. 288 ff.; Bhandarkar's list, No. 6.

Language—Sanskrit verse, except सिद्धम् ; and सिद्धिरस्तु in l. 24. Script—Southern Brahmi

Metres—शादू<sup>°</sup>ल-विक्रीडित 1, 2; वसन्त-तिलका 3, 5, 6, 14, 18. 20, 22. 25, 27, 30—32 40; आर्या 4, 13, 21, 33, 38, 39, 41, 42; उपेन्द्रवज्रा 7—9, 24; उपजाति 10, 12, 28; द्रृत-विलम्बित 15; हरिणी 6; इन्द्रवज्रा 17, 26; मालिनी 19, 43; वंशस्थ 23; मन्दाकान्ता 29; अनुष्टुम् 34—37, 44.

- Object—To record the migration of a number of silk-weavers from Lata visaya into the city of दशापुर and building of a temple of the sun by the guild formed by the silk-weavers in M. S. 493 and its repairs by that guild in M. S. 529.
- ? [सिद्ध]म् [।।] य[ो] [वृत्त्य]त्र्थमुपास्यते सुर-गर्गस्सिद्धैश्च सिद्धचर्त्थिभिद्धचनिकाग्र-पेरैव्विधेय-विषयैम्मोक्षात्थिभय्योगिभिः। भक्तचा तीव्र-तपोधनैश्च मुनिभिश्शाप-प्रसाद-क्षमैहेंतुय्यों जगत× क्षयाभ्युदययों प्रायात्स वो भास्करः।[।१] तत्व(त्त्व)-ज्ञान-विद्दो [ऽ\*]पि यस्य न विदुर्ब ह्यर्ष-
- २. यो [s\*]भ्युद्यता× कत्स्नं यश्च गभिस्तिभः प्रविसृतै र्पृ[ष्ण्]ाति लोक-त्रयम् । गन्धव्विमर-सिद्ध-किन्नर-नरैस्संस्तूयते [s²]भ्यु-त्थितो भक्तभ्यश्च ददाति यो [s\*]भिलिषतं तस्मै सिवत्रे नमः ।[।२\*] य र्प्रत्यहं प्रतिविभात्युदयाचलेन्द्र-विस्तीण्णं-तुङ्ग-शिखर-स्खलितांशु-जालः [।\*] क्षीबांगना-
- ३. जन-कपोल-तलाभिताम्र प्रायात्स वस्सु[कि]रएगभरएगे विव-स्वान् ।[१३\*] कुसुम-भरानत-तरुवर-देवकुल-सभा-विहार-रमिए।(एगे)यात् । लाट-विषयान्नगावृत-शैलाज्जगित प्रथित-शिल्पाः ।[१४\*] ते देश-पात्थिव-गुरणपहृताः प्रकाशमद्भवादि-जान्यविरलान्यसुखा-
- ४. न्यपास्य । जातादरा दशपुरं प्रथमं मनोभिरन्वागतास्स-सुत-बन्धु-जनास्समेत्य ॥[प्र\*] मत्तेभ-गण्ड-तट-विच्युत-दान-बिन्दु-सिक्तोपलाचल-सहस्र-विभूषा(ष)गायाः [।\*] पृष्पावनम्न-तरु-षण्ड-वतंसकाया भूमे परन्तिलक-भूतमिदं क्रमेगा ॥[६\*] तटोत्थ-वृक्ष-च्युत-
- प्र. नैक-पुष्प-विचित्र-तीरान्त-जलानि-भान्ति । प्रफुल्ल-पद्माभरगानि यत्र सरांसि कारण्डव-संकुलानि ॥ [७\*] विलोल-वीची-चिलतार-विन्द-पतद्रजः-पिञ्जरितैश्च हंसैः । स्व-केसरोदार-भरावभुग्नैः क्वित्त्रसरांस्यम्बुरुहैश्च भान्ति ॥ [।द\*] स्व-पुष्प-भारावनतै-न्नीग्द्रै मंद-

- ६. प्रगल्भालि-कुल-स्वनैश्च । ग्रजस्र-गाभिश्च पुराङ्गनाभिर्व्वनानि यस्मिन्समलंकृतानि ॥[६\*] चलत्पताकान्यबला-सनाथान्यत्यत्र्थ-शुक्लान्यधिकोन्नतानि । तडिल्लता-चित्र-सिताब्भ्र-कूट-तुल्योप-मानानि गृहाणि यत्र ॥[१०\*] कैलास-तुङ्ग-शिखर-प्रतिमानि चान्यान्याभान्ति दीर्ग्ध-वलभी-
- ७. नि स-वेदिकानि । गन्धव्वं-शब्द-मुखरानि (गि) निविष्ट-चित्र-कम्मिशि लोल-कदली-वन-शोभितानि ॥ [११<sup>\*</sup>] प्रासाद-माला-भिरलंकृतानि धरां विदार्यंव समुत्थितानि । विमान-माला-सहशानि यत्त्र गृहागि पूर्णान्दु-करामलानि ॥ [१२\*] यद्भात्य-भिरम्य-सरिद्व (द्द्वं)येन चयलोम्मिगा समुपगूढं [1<sup>\*</sup>]
- द. रहिस कुच-शालिनीभ्यां प्रीति-रितभ्यां स्मराङ्गिसव ।।[१३\*]
  सत्य-क्षमा-दम-शम-व्रत-शौच-धैर्य्य-स्वाद्धचाय-वृत्त-विनय-स्थितिबुद्धच पेतैः । विद्या-तपो-निधिभिरस्मयितैश्च विप्रै र्य्यद्भाजते
  प्रह-गएौ×खिमव प्रदीप्तैः ।।[१४\*] ग्रथ समेत्य निरन्तर-सङ्गतैरहरहः-प्रविजृम्भित-
- १०. केचित्स्वकर्माण्यधिकास्तथान्यैव्विज्ञायते ज्योतिषमात्मवद्भिः। श्रद्धापि चान्ये समर-प्रगल्भा× कुर्व्वन्त्यरीग्गामहितं प्रसह्य।[१९७\*] प्रज्ञा-मनोज्ञ-वधवः प्रथितोरु-वंज्ञा वंज्ञानुरूप-चरिता-भरग्गास्तथा [ऽ\*]न्ये। सत्य-व्रताः प्रग्गयिनामुपकार-दक्षा विस्तम्भ-
- ११. [पूर्व्व]मपरे हढ-सौहृदाश्च ।।[१८\*] विजित-विषय-सङ्गः र्द्धम्मं-शीलैस्तथा [ऽ\*]न्यै[मृं]दुभिरधिक-सत्वै(त्त्वै)ल्लोक-यात्रामरैश्च । स्व-कुल-तिलक-भूतैर्मु क्त-रागैरुदारैरधिकमभिविभाति श्रेगिरेवं

प्रकारैः ॥[१६\*] तारुण्य-कान्त्युपचितो [s\*]पि सुवर्ण्य-हार-तांबूल-पुष्प-विधिना सम-

- १२. [लंक्]तो [s\*]पि । नारी-जनः श्रियमुपैति न तावदग्रचां यावन्न पट्टमय-वस्त्र-[यु]गानि धत्ते ॥[२०\*] स्पर्श[व]ता वर्ण्णान्तर-विभाग-चित्रेण नेत्र-सुभगेन । यैस्सकलिमदं क्षितितलमलंकृतं पट्ट-वस्त्रेण ॥[२१\*] विद्याधरी-रुचिर-पल्लव-कर्ण्णपूर-वाते-रितास्थिरतरं प्रविचिन्त्य
- १३. [लो]कं । मानुष्यमर्त्थ-निचयांश्च तथा विशालांस्तेषां शुभा मितरभूदचला ततस्तु ।।[२२\*] चतुस्समुद्रा[न्त]-विलोल-मेखलां सुभेर-कैलास-बृहत्पयोधराम् । वनान्त-वान्त-स्फुट-पृष्प-हासिनीं कुमारगुप्ते प्रि(पृ)थिवीं प्रशासित ।।[२३\*] समान-धीश्युक्र-बृहस्पितभ्यां ललाम-भूतो भुवि
- १४. पार्तिथवानां । रागेषु यः पार्त्थ-समान-कम्मा बभूव गोप्ता नृप-विश्ववम्मा ।।[२४\*] दीनानुकंपन-परः कृपगार्त्त-वर्ग्ग-सन्ध[ा]-प्रदो [ऽ\*]धिक-दयालुरनाथ-नाथः । कल्प-द्रुमः प्रगायिनामभयं-प्रदश्च भीतस्य यो जनपदस्य च बन्धुरासीत् ।।[२५४\*] तस्यात्मजः स्थैर्य्य-नयोपपन्नो बन्धु-प्रियो
- १५. बन्धुरिव प्रजानां । बंध्वत्ति-हर्त्ता नृप-बन्धुवर्म्मा द्वि[इ]हप्त-पक्ष-क्षपणैक-दक्षः ।। [२६<sup>†</sup>] कान्तो युवा रण-पदुव्विनयान्वितश्च राजा [ऽ<sup>†</sup>]पि सन्नुपसृतो न मदैः स्मयाद्यैः । शृङ्गार-मूर्त्तिरभि-भात्यनलंकृतो [ऽ<sup>†</sup>]पि रूपेण य× कुसुमचाप इव द्वितीयः ।। [२७<sup>†</sup>] वैधव्य-तीव्र-व्यसन-क्षतानां
- १६. स्म्रि (स्मृ)त्वा यमद्याप्यरि-सुन्दरीणां । भयाद्भवत्यायत-लोच-नानां घन-स्तनायास-करः-प्रकम्पः ॥[२६\*] तस्मिन्नेव क्षिति-पतित्रि(वृ)षे बंधुवर्म्मण्युदारे सम्यक्स्फीतं दशपुरिमदं पालय-त्युन्नतांसे । शिल्पावाप्तैर्द्धन-समुदयैः पट्टवायैरुदारं श्रेणी-भूतैर्ब्भ-वनमतुलं कारितं

- १७. दीप्त-रक्षेः ॥[२६\*] विस्तीर्णा-तुङ्ग-शिखरं शिखरि-प्रकाश-मभ्युद्गतेन्द्वमल-रिंम-कलाप-गौरं। यद्भाति पिश्चम-पुरस्य निविष्ट-कान्त-चूडामिण-प्रतिसमन्नयनाभिरामं ॥[३०\*] रामा-सनाथ-[र\*]चने दर-भास्करांशु-विद्ग-प्रताप-सुभगे जल-लीन-मीने। चन्द्रांशु-हर्भ्यतल-
- १८. चन्दन-तालवृन्त-हारोपभोध(ग)-रहिते हिम-दग्ध-पद्मे ।।[३१\*]
  रोद्ध-प्रियंगु-तरु-कुन्दलता-विकोश-पुष्पासव-प्रमु[दि]तालि-कलाभिरामे । काले तुषार-कग्ग-कक्कश-शीत-वात-वेग-प्रनृत्त-लवलीनगगौकशाखे ।।[३२\*] स्मर-वशग-तरुगाजन-वल्लभाङ्गनाविपुल-कान्त-पीनोष-
- १६. स्तन-जघन-घनालिङ्गन-निर्भित्सत-तुहिन-हिम-पाते ॥[३३\*]

  मालवानां गगा-स्थित्या या[ते] शत-चतुष्टये । त्रि-नवत्यधिके
  [ऽ\*]ब्दानाम्नि(मृ)तौ सेब्य-घन-स्वने ॥[३४\*] सहस्य-मास
  शुक्लस्य प्रशस्ते [ऽ\*]ह्नि त्रयोदशे । मङ्गलाचार-विधिना प्रासादो
  [ऽ\*]यं निवेशितः ॥[३५\*] बहुना समतीतेन
- २०. कालेनान्यैश्च पार्त्थिवैः । व्यशीर्य्यतैक-देशो [s\*]स्य भवनस्य ततो [s\*]धुना ॥[३६\*] स्व-यशो-वि(वृ)द्धये सर्व्वमत्युदारमुदारया संस्कारितमिदं भूयः श्रेण्या भानुमतो गृहं ॥[३७\*] ग्रत्युन्नत- मवदातं नभ[ः]-स्पृशन्निव मनोहरैः शिखरैः । शिश-भान्वोरभ्यु- दयेष्वमल-मयुखायतन-
- २१. भूतं ।।[३८\*] वत्सर-शतेषु पंचमु विशं(विश)त्यधिकेषु नवसु चाब्देषु । यातेष्वभिरम्य-तपस्य-मास-शुक्ल-द्वितीयायां ।।[३८\*] स्पष्टैरशोकतरु-केतक - सिंदुवार - लोलातिमुक्तकलता - मदयन्ति-कानां । पुष्पोद्गमैरभिनवैरिधगम्य नूनमैक्चं विजृंभित-शरे हर-पू(धू)त-देहे ।।[४०\*]
- २२. मधु-पान-मुदित-मधुकर-कुलोपगीत-नगनै (गौ)क-पृथु-शाखे । काले नवकुसुमोद्गम-दंतुर-कांत-प्रचुर-रोद्धे ॥[४१\*] शशिनेव

नभो विमलं कौ[स्तु]भ-मि्एनेव र्शाङ्गिग्गो वक्षः । भवन-वरेग तथेदं पुरमिंखलमलंकृतमुदारं ॥[४२\*] ग्र-मिलन-शिश-

- २३ लेखा-दंतुरं पिङ्गलानां परिवहित समूहं यावदीशो जटानां । विकच-कमल-मालामंस-सक्तां च शाङ्गीं भवनिमदमुदारं शाश्वत-न्तावदस्तु ॥[४३\*] श्रेण्यादेशेन भक्त्यां च कारितं भवनं रवेः । पूर्व्वा चेयं प्रयत्नेन रिचता वत्सभट्टिना ॥[४४\*]
- २४. स्वस्ति कर्तृ -लेखक-वाचक-श्रोतृभ्यः ॥ सिद्धिरस्तु ॥

## SARNATH BUDDHIST IMAGE INSCRIPTION OF BUDHAGUPTA

The year 157 (476 A. D.)

Provenance—Sarnath, Varanasi.

Published in—Gupte, Arch. Sur. Ind. An. Rep., 1914-15, pp. 124-25; D. C. Sircar, Select Inscriptions, p. 323.

Language-Sanskrit, verse.

Script-Northern Brahmi.

Metre — अनुष्टुभ throughout.

Object-Installation of the image of Buddha.

- १. गुप्तानां समितक्राग्ते सप्त-पंचाशदुत्तरे [।\*] शते समानां पृथिवीं बुधगुप्ते प्रशासित ।।[१\*] [वैशाख-मास-सप्तम्यां मूले श्याम-गते]
- २. मया [1\*] कारिता [5\*]भयिमत्रेग प्रतिमा शावच-भिक्षुणा ॥[२\*]
  इमामुद्दण्ड-सच्छत्र-पद्मास[न-विभूषितां] [1°]
  [देवपुत्त्रवतो दिव्यां] चित्र-वि[द्या]-सिचित्रितां ॥[३\*]
  यदत्त्र पुण्यं प्रतिमां कारियत्वा मया भृतम् [1\*]
  माता-[पित्त्रोर्गु रूणां च लोकस्य च समाप्तये] [॥४\*]

## DAMODARPUR COPPER-PLATE INSCRIPTION of the time of BUDHAGUPTA

Gupta year 163 (A. D. 482)

Provenance-Damodarpur, Dinajpur Distt., Bengal.

Published in—Basak, Ep. Ind., XV,p. 135f.; D. C. Sircar, Select Inscriptions, p. 324ff.

Language—Sanskrit prose, except the benedictive and imprecatory verses at the end.

Script-Northern Brahmi.

Metre-ग्रनुष्टुभ 1-3.

Object-Grant of land to settle certain Brahmanas.

#### First side

- १. [सं १०० ६०] ३ आषाढ-दि १० ३ परमदैवत-परमभट्टा-रि]क-महाराजाधिराज-श्री-बुधगुप्ते पृथि वी-पतौ तत्पाद-[परि]गृहीते पुण्डुवि]-
- १. [ईन]-भुक्ताव्परिक-महाराज-ब्रह्मदत्ते संव्यवहरति [1\*] स्व[स्ति] [।\*] पलाशवृन्दकात्सविश्वासं महत्तराद्यष्टक्लाधि[क]-
- ३. [र] एा-ग्रामिक-कृद्धिव(ध्व)नश्च चण्डग्रामके बह्मर्गाचान्नक्षद्र-प्रकृति-कुदुस्बिनः कुशलमुक्त्वा [s\*]नुदर्शयन्ति [यथैवं ?]
- ४. [वि]ज्ञापयती(ति) नो ग्रामिक-नाभको [s\*]हिमिच्छे(च्छामि) माता-पित्रोस्स्व-पुण्याप्यायनाय कदि(ति)चिद्बाह्मर्गार्थ्यान्प्रति-वासियतुं
- तिद]हथ ग्रामानुक्रम-विक्रय-मर्य्यादया मत्तो हिरण्यमुपसंपृह्य समुदाय-वा(बा) ह्याप्रद-[खिल]-क्षेत्रागा (गां)
- ६. [प्र]सादं कर्त्तुम (मि)ति [।\*] यतः पुस्तपाल-पत्रदासेनावधारितं युक्तमनेन विज्ञापितमस्त्ययं विक्रय-
- ७. मर्य्यादा-प्रसङ्गस्तद्दीयतामस्य परमभट्टारक-महाराज-पा[दे]न पुण्योपचयायेति [।\*] पुनरस्यैव

द. [पत्रदा]सस्यावधारराया [s\*]वघृत्य नाभक-हस्ताद्दीनार-[द्वय]-मुपसंगृह्य स्थाय (न)पाल-कपिल-श्रीभद्राभ्याया (मा)य(यी)-[कृत्य] च समुदय-

#### Second side

- ह. [बाह्याप्रद]-[िख]ल-क्षेत्रस्य कुल्यवापमेकस्य वायिग्रामकोत्तर-पार्श्वस्यैव च सत्य-मर्य्यादा(द)या दक्षिण-पश्चिम-पूर्व्वेग
- १०. मह[त्त]राद्यधिकरग्-कुटुम्वि(म्ब)भिः प्रत्यवेक्षाष्टक-नवक-नवक<sup>x</sup>-नलाभ्यामपविञ्छच चतुस्सीमो (मा उ)ल्लिङ्गच च नागदेवस्य-
- ११. [दत्तं] [।\*] [तदु]त्तर-कालं संव्यवहारिभिर्द्धम्ममवेक्ष्य प्रतिपाल-नीयमुक्तञ्च महिष्षिभिः [।\*] स्व-दत्ताम्पर-दत्तां वा यो हरेत वसुन्धरां।
- १२. [स विष्ठा]यां कृमिभूत्वा पितृभिस्सह पच्यते [॥१\*] बहुभिर्व्व-सुधा दत्ता राजभिस्सगरादिभिः [॥\*] यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य
- १३. तदा फलं [।।२\*] षिंट वर्ष-सहस्राणि स्वर्गे मोदित भूमि-दः[।\*] श्राक्षेप्ता चानुमन्ता च तान्येव नरके वसेदिति ।।[३\*]

## ERAN STONE PILLAR INSCRPTION OF BUDHAGUPTA

The year 165

Site—Monolith red-sands to ne column standing near the group of temples at the village Eran, Sagar Distt., Madhya Pradesha. The inscription is on the west face towards the bottom of the lower and square part of the column.

Published in—Fitz Edward Hall, JBAS. Vol. VII, p. 633f.; Fleet, Corp. Insc. Ind., Vol. III, No. 19, pp. 88ff.; D. C. Sircar, Select Ins. pp. 326 f.

Language-Sanskrit, partly in verse and partly in prose.

- Script—Northern Brahmi, approximating in some respects to the type of Allahabad Pillar Inscription.
- Metre—न्नार्यो 1, 2, 3.

  Object—To record the erection of the column (Dhvaja-Stambha) of god Janardana (Vishnu) by a Maharaja named Matrivishnu

and his younger brother Dhanyavishnu.

- १ जयति विभुश्चतुर्भु जश्चतुराण्ण्व-विषुल-सिलल-पर्य्यङ्कः [।\*] जगतः स्थित्युत्पत्ति-[व्ययादि]-
- २. हेतुर्गारुड-केतुः [i।१\*] शते पञ्च-षष्टचिधके वर्षागां भूपतौ च बुधगुप्ते । स्राषाढ-मास-[शुक्ल]-
- ३. द्वादश्यां सुरगुरोद्दिवसे ।[।२\*] सं १०० ६० ५ [।।\*] कालिन्दी-नर्म्मदयोर्म्घयं पालयति लोकपाल-गुरगैर्ज्ज (ग्गैः । ज)-गति महार[ाज]-
- ४. श्रियमनुभवति सुरिःमचन्द्रे च ।[।३\*] श्रस्यां संवत्सर-मास-दिवस-पूर्वायां [तिथौ\*] स्व-कर्माभिरतस्य क्रतु-याजि[नः]
- ४. ग्रघीत-स्वाध्यायस्य विप्रर्षेम्मैत्रायगोय-वृषभस्येन्द्रविष्णोः प्रपौत्त्रेग पितुर्गु गानुकारिगो वरुग्[विष्णोः]
- ६. पौत्त्रेग पितरमनुजातस्य स्व-वंश-वृद्धि-हेतोईरिविष्गोः पुत्त्रेगा-त्यन्त-भगवद्भक्तेन विधातुरिच्छया स्वयंवरयेव र[ा]ज-
- ७. लक्ष्म्याधिगतेन चतुः-समुद्र-पर्य्यन्त-प्रथित-यशसा श्रक्षीग्ग-मान-धनेनानेक-शत्त्रु-समर-जिष्णुना महाराज-मातृविष्णुन[ा]
- द. तस्यैवानुजेन तदनुविधायिन[ा] तत्प्रसाद-परिगृ[ही]तेन धन्य-विष्णुना च । अस्मानुष्रित्त्रोः (माता-पित्त्रोः) पुण्याप्यायनार्थमेष भगवतः । अ
- ह. पुण्य-जनार्द्द नस्य जनार्द्दनस्य ध्वज-स्तम्भो [ऽ\*]म्युच्छ्रतः [।।\*] स्वस्त्यस्तु गो-ब्राह्मग्ग-[पु]रोगाभ्यः सर्व्व-प्रजाभ्य इति । (।।)

### SOME IMPORTANT INSCRIPTIONS

# KHOH COPPER-PLATE INSCRIPTION OF MAHARAJA HASTIN

The year 163

Provenance—Found in the valley near the village Khoh in Nagaudh,
Madhya Pradesha. Now in lucknow Museum.

Published in—Fitz Edward Hall, JBRAS., Vol. XXX, p. 10 ff.; Fleet, Corp. Insc. Ind., Vol. III, No. 22, p. 100 ff.

Language—Sanskrit prose except for the benedictive and imprecatory verses in ll. 22-28.

Script-Northern Brahmi of Central India type, 5th-6th cent.

Metre—ग्रनुष्टुभ् throughout.

Object—To record the grant, by Maharaja Hastin, of the agrahara of Korparika to certain Brahmanas.

#### First Side

- १. नमो महादेवाय—स्वस्ति त्रि-षष्ट्युत्तरे [s\*]ब्द-शते गुप्त-नृप-राज्य-भुक्तौ
- २. महाश्वयुज-संवत्य (त्स)रे चैत्त्र-मास-शुक्ल-पक्ष-द्वितीय[ा\*]या-मस्य[ा\*]न्दिवस-
- ३. पूर्व्व[ा\*]या(यां) नृपति-परिव्राजक-कुलोत्पन्नेन महाराज-देवाढच-प्रनप्त(प्त्र)ा
- ४. महाराज-श्री-प्रभञ्जन-नप्त्रा महाराज-दामोदर-मुतेन गो-सहस्र-
- थ्र. हस्त्यश्व-हिरण्यानेक-भूमि-प्रदेन गुरु-पितृ-मातृ-पूज[ा\*]-तनत्प-(तत्प)रेगा-
- ६. त्यन्त-देव-ब्राह्म<mark>श्-भक्तेन नैक-समर-शत-विजयिना स्व-वन्शा-</mark> मोद-क-
- ७- रेगा-महाराज-श्री-हस्तिना स्व-पुण्याप्यायनार्थमग्निस्व[ा\*]मि-पुत्त्र-भरद्वाज-
- द. सगोत्त्र-वाजि(ज)सनेय-सब्रह्मचािक्(रि) ऐ देवस्वामिने शर्व्वस्वा-मिने च

 गोरि(गौरी)स्वामिने वाजि(ज)सनेय-सब्रह्मचारिएों कौत्स-सगोत्त्राय दि-

११. वाकर-स्वामिने च स्व[ा\*]तिस्वामिने वाजसनेय-सन्ना (ज्र)ह्मचा-

रिएो भाग्गं-

११. व-सगोत्त्राय वरुएशिम्मंगः(गो) बप्पस्वामिने वासुल-सगोत्त्र[ा\*]य

१२. कठ-सब्रह्मचारिएों कुमारदेवरेव(देवाय) वाजि(ज)सनेय-सब्रह्म-च[ा\*]रि-

१३. न(गो) मात(तृ) शर्माः (म्म)-रुखरदेवः (व)-कौद्रवदेवः (व)-विष्ण(ष्णु)देवः (व)-

#### Second Side

- १४. देवनाग-कुमारसेन-रुद्रशर्मा- । देवदाङ्ग(ङ्गि)र[ो\*]-लम्बो(म्बो) रुठदेदमित (देवमित्र)-
- १५. महादेव-गुण्ठक-इत्येवमादिभ्यो ब्रह्मर्गभ्यो (भ्य) [उ\*]त्तरे पट्टे कोर्प्यर-
- १३. काग्रहारः सोद्रङ्गः सोपरिकरः ग्र-चाट-भट-प्रावेश्यो [ऽ\*]तिसृष्टः
- १७. स्त(त)स्याघाटाः पूर्व्या कोर्पर-गर्ता । उत्तरेगानिमुक्तक-कोगाकः
- १८, वङ्गर-ग्रामकस्य दक्षिग्ग-प[ा\*]श्वें वलक-मद्धचे म(द्धचमे) वृकः ग्रम्व(म्र)।तसंता(भा?)र-
- १६. कः [।\*] पश्चिभेन नागसरी । दक्षिगोन बलवर्म्म-परिच्छेदः [।।\*] तदस्म-
- २०. कु (त्कु)लोत्थैर्म्मत्पादिभ (पि)ण्डोपजीविभिव्का कालान्तरेष्विप न व्याघातः कार्य्य[:\*] [î\*]
- २१ एवमाज्ञाप्त(ज्ञप्ते) यो [s\*]न्यथा कुर्यान्त(त्त)महं देहान्तर-गतो [s]पि महतावध्याने-
- २२. न निर्दहे[यम्।\*] दु(उ)क्तञ्च भगवता परमाधिगा वेद-व्यासेन [।\*] पूर्व्व-दत्ता(त्तां)

- २३. द्विजातिभ्यो यत्नाद्रक्ष्य (क्ष) युधिष्ठिरः (र) [।\*] मही (हीं) मह-(हि)मतां श्रेष्ठ दानाच्छे -
- २४. यो  $[s^*]$ नुपालनं  $1[18^*]$  बहुभिर्क्वसुधा भुक्ता राजभिः सगरा-दिभिः  $[1^*]$  स(a)स्य  $a^x$
- २५. यस्य यदा भूमिस्तस्य [तस्य\*] तदा फलन्(म्) [।।२\*] स्व-दत्ता-(त्तां) पर-दत्तां वा यो हरे-
- २६. त वसुन्धराः(राम्) [।\*] स विष्ठया(विष्ठायां) कृमिर्भ्त्वा पित्रभि(पितृभिः) सह पच्यते [।।३\*]

#### Third Side

- २७. षष्टः(ष्टि) व्व (व) [षं\*]-सहस्राणि स्वर्गे मोदित भु(भू)मिदः  $[\iota^*]$  ग्राच्छेता(त्ता)
- २८. चानुमन्त[ा\*] म(च) त[ा\*]न्येव नरके वसे[त्\*] [॥४+] लिखि-तञ्च वक्क्राम[ा\*]त्य-प्रन-
- २६. प्त्रनत्रा(प्त्रा) भोगिक-नरदत्त-नप्ता(प्त्रा) भोगिक-रविदत्त-पुत्रेन(ग्रा) महा-
- ३०. सान्धिविग्रहिक-सूर्यदतेनः(दत्तेन) [1\*] भग्रहो दूतक[:।।\*]

## KHOH COPPER-PLATE INSCRIPTION OF MAHARAJA SAMKSHOBHA

The year 209

Provenance—From a valley near Khoh in Nagaudh in Madhya Pradesha, Publised in—Fleet, Corp. Insc. Ind., Vol. III; No. 25, p.

Language—Sanskrit prose and verses quoted from महामारत-

Script-Southern Brahmi.

Metre—अनुष्द्रभ्.

Object—Grant by महाराज संचीम at the request of क्रोडुगोमिन, at the village क्रोपाणि to a temple of the goddess पिष्टपुरी, some local form of लच्मी, wife of विष्णु.

#### First Side

१. ग्रोम् नमो भगवते वासुदेवाय ।। स्वस्ति नवोत्तरेव्द(ब्द)-शत-द्वये गुप्त-नृप-र[ा\*]ज्य-भुक्तौ

२. श्रीमति प्रवर्द्धमान-विजय-राज्ये महाश्वयुज-स (सं)वत्सरे चैत्र-

मास-शुक्ल-

- ३. पक्ष-त्त्रयोदश्य[ा\*]मस्यां संब(व)त्सर-मास-दिवस-पूर्व्वाया(यां) [तिथौ ।\*] चतुर्दश-विद्या-स्थान-विदि-
- ४. त-परमार्थस्य-किपलस्य(स्यै)व महर्षेः सर्व-तत्व(त्त्व)ज्ञस्य भर-द्वाज-सगोत्रस्य नृप-
- प्र, पि(ति)-परिव्राजक-सुशर्म्मगः कुलोत्पन्नेन महाराज-श्री-देवाढ्य-पुत्र-प्रनप्त्रा महारा-
- ६. ज-श्री-प्रभञ्जन-प्रनप्त्रा महाराज-श्री-दामोदर-नप्त्रा गो-सहस्र-हस्त्यश्व-हिरण्यानेक-
- ७. भूमि-प्रदस्य गुरु-पितृ-मातृ-पूजा-तत्परस्यात्यन्त-देव-द्रा(ज्ञा)ह्मारा-भक्तस्यानेक-समर-
- दः शत-विजयिनः साष्टादशाटवीराज्याभ्यन्तरं डभा(? हा)ला-राज्यमन्वयागतं समदि(? सम्यक्, सम्पदि or सपदि ?)
- हि. पालियप्णो(ष्णो)रनेक-गुग्ग-विख्यात-यशसो महाराज-ग्री(श्री)-हस्तिनः सुतेन
- १०. वर्णाश्रम-धर्मा-स्थापना-निरतेन परम-भागवतेनात्यन्त-पितृ-भक्तेन स्व-वं-
- ११. शामोद-करेग महाराज-श्री-संक्षोभेन(ग्) मातापित्रोरात्मनश्च पुण्याभि-
- १२. विर्द्ध(वृद्ध)ये छोडुगोमि-विज्ञा (ज्ञ)प्त्या तमेव च स्वग्ग(ग्र्ग)-सो-पान-पंक्तिमारोपय-

## SOME IMPORTANT INSCRIPTIONS

#### Second Side

- १३- ता भगवत्याः पिष्टपुर्याः कारितक-देवकुले व(ब)लि-चरु-सत्रो-(त्त्रो)पयो-
- १४. गार्थः(र्थं) खण्ड-स्फुटित-संस्कारार्थञ्च मिएानाग-पेठे स्रोपािए-ग्राम-
- १५. स्यार्द्धं चोर-द्रोहक-वर्जः(वर्ज्जः) ताम्रज्ञासनेनातिसृष्टं(टम्) [।\*] तदस्मत्कुलोत्थौः(त्थैः)म-
- १६. त्पाद-पिण्डोपजीविभिर्वा कालान्तरेष्विप न व्याघातः कार्य्यः[।\*] एवमाज्ञा (ज्ञ)-
- १७. प्त(प्ते) यो [ऽ\*]न्यथा कुर्यात्तमहं देहान्तर-गतो [ऽ\*]पि महता [ऽ\*]वध्यानेन निर्दृहेयं(यम्) [।।\*]
- १८. उक्तं च भगवता परमर्षिगा वेदव्यासेन व्यासेनः(न) [1\*] पूर्वं-दत्तां द्विजातिभ्यो
- १६. यत्नाद्रक्ष युधिष्ठिरः(र) [।\*] महीम्महिमता(तां)श्रेष्ठ दानाच्छ्रे-यो  $[s^*]$ नुपालनः (नस्)  $[118^*]$  द(ब)हुभिः
- २०. वसुधा भुक्ता राजभिस्सगरादिभिः [।\*] यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा
- २१. फलं(लम्) [।।२\*] षष्टि वर्ष-सहस्राणि स्कर्गे मोदति भूमिदः [।\*] स्राक्षेप्ता चानुमन्ता च तान्ये-
- २२. व नरके वसेत् [।।३\*] भूमि-प्रदानान्ना(न्न) परं प्रदानं दानाद्वि-शिष्टं परिपालनञ्छ(ञ्च) [।\*]
- २३. सर्व्वे [s\*]तिमृष्टा(ष्टां) परिपाल्य भूमि(मि) नृपा नृगाद्यास्त्रिदिवं प्रपन्नाः ।। लिखितं ञ्च (च)
- २४. जीवित-नप्त्रा भुजंगदांस-पुत्रेश्वरीदासेनेति [1\*] स्व-मुखाज्ञा [1\*] चैत्र-दि २० ८ [11\*] (See D. C. Sircar, Select Ins., p. 374 ff.)

## GUNAIGHAR COPPER-PLATE INSCRIPTION OF VAINYAGUPTA

Gupta year 188 (A. D. 507)

Provenance-Gunaighar, Tipperah Distt., Bengal.

Published in-D. C. Bhattacharya, Ind. Hist. Quart., VI, p. 53 ff.; M. Ghosh, Ibid., p. 561; D. C. Sircar, Select Inscriptions, p. 331 ff.

Language—Sanskrit prose except the last three imprecatory verses.

Script-Northern Brahmi.

Metre—श्रनुपुम् 1-3.

Object-Grant of a piece of land in Kantedadaka village for the worship of Buddha and maintenance of the livelihood of the community of monks and for the repairs of the Vihara.

#### First Side

- १. स्वति[।।\*] महानौ-हस्त्यक्व-जयस्कन्धावारात्क्रीपुराद्धगवन्महा-देव-पादानुद्धचातो महाराज-श्री-वैन्यगुप्तः
- २. कुशली [ब्राह्मगादीन्कुटुम्बिनः] स्व-पादोपजीविनश्व कुशलमाशंस्य समाज्ञापयति [।\*] विदितं भवतामस्तु यथा
- ३. मया माता-पित्त्रोरात्मनश्च पुण्याभिवृद्धिये [s\*]स्मत्याद-दास-महाराज-रुद्रदत्त-विज्ञाप्यादनेनैव माहायानिक-शाक्यभिक्ष्वा-
- ४. चार्य्य-शान्तिदेवमुद्दिश्य गोप(?) .... [दिग्भागे ?] कार्य्यमारा-कार्यावलोकितेश्वराश्रम-विहारे अनेनै-
- वाचार्य्येण प्रतिपादित[क]-माहायानिक-वैर्वात्तक-भिक्षु-संघ[ा\*]-नाम्परिग्रहे भगवतो बुद्धस्य सततं त्रिष्कालं(त्रिकालं)
- गन्ध-पुष्प-दोप-धूपादि-प्र[वर्त्तनाय\*] [त\*]स्य भिक्षु-संघस्य चीवर-पिण्डपात-शयनासन-ग्लान-प्रत्यय-भैषज्यादि-
- ७, परिभोगाय विहारे [च] खण्ड-फुट्ट(=स्फुटित)-प्रतिसंस्कार-कररणाय उत्तरमाण्डलिक-कान्तेडदक-ग्रामे सर्वतो भो-

- द, गेनाग्रहारत्वेनैकादश-खिल-पाटकाः पञ्चिभः खण्डैस्ताम्र-पट्टोनातिसृष्टाः [।\*] ग्रिप च खलु श्रुति-स्मृती-
- ह. [ति\*]हा[स]-विहितां पुण्य-भूमिदान-श्रुतिमैहिकामुत्त्रिक-फल-विशेषे[रग्\*] स्मृतो(तौ) भावतः समुपगम्य स्वतस्तु पी-
- १०. डामप्यूरीकृत्य पात्त्रेभ्यो भूमि [नापहरेत् बाघाञ्च न कुर्य्यात्] [।\*] द्विष(?)द्भिरस्मद्वचन-गौरवात्स्व-यशो-धर्मावाप्तये चैते
- ११, पाटका ग्रस्मिन्विहारे शक्वत्कालमभ्य[नुपालियतच्याः ॥\*] ग्रनु-पालनम्प्रति च भगवता पराशरात्मजेन वेदव्या-
- १२. सेन व्यासेन गीताः इलोका भवन्ति [1\*] षष्टि वर्ष-स[हस्रा]िशा स्वर्गो मोदित भूमिदः [1\*] ब्राक्षेप्ता चानुमन्ता च ता-
- १३. न्येव न[र\*]के वसेत् [॥१\*] स्व-दत्तां पर-दत्ताम्वा(त्तां वा) यो हरेत [वसु]न्धरां [॥\*] [स] विष्ठायां कृमिभूंत्वा पितृभिः सह पच्यते [॥२\*]
- १४. पूर्व-दत्तां द्विजातिभ्यो यत्नाद्रक्ष युधिष्ठिर [1\*] महीं महीमतां श्रेष्ठ दानात्श्रेयो [5\*]नुपालनं [11३\*] वर्त्तमानाष्टाशीत्त्यु(त्यु)-
- १५. त्तर-शत-संवत्सरे पौष-मासस्य चर्तुाव्वन्श(व्विश)तितम<mark>-दिवसे</mark> दूतकेन महाप्रतीहार-महापीलुपति-पञ्चाधि-
- १६. कररगोपरिक-पाट्युपरिक-[पु<sup>x</sup>र<sup>x</sup> ?]पुरपालोपरिक-महाराज-श्री-महासामन्त-विजयसेनेनैतदेकादश-पाटक-दा-
- १७. नायाज्ञामनुभाविताः कुमारामात्य-रेवज्जस्वामी भामह-वत्स-भोगिकाः (कौ) [च\*] [॥\*] लिखितं सन्धिवग्रहारि (धि)कररग-काय-
- १८, स्थ-नरदत्तेन [।।\*] यत्त्रैक-क्षेत्त्र-खण्डे नव-द्रोरणवापाधिक-सप्त-पाटक-परिमार्गे सीमा-लिङ्गानि [।\*] पूर्व्वेरा गुर्गेका-
- १६. ग्रहार-ग्राम-सीमा विष्णु वर्धकि-क्षेत्त्रश्च (ञ्च) [।\*] दक्षिर्णेन मिदुविलाल(?)-क्षेत्त्रं राज-विहार-क्षेत्त्रञ्च [।\*] पश्चिमेन सूरी-नाशीरम्पूर्णोक-

## SOME IMPORTANT INSCRIPTIONS

- २०. क्षेत्त्रं [।\*] उत्तरेगा दोषी-भोग-पुष्करि[ग्गी]...... [एँ]वम्पियाकादित्य-व(ब) न्धु-क्षेत्रागाञ्च सीमा [॥\*]
- २१. द्वितीय-खण्डस्याष्टाविन्श(विश)ति-द्रोणवाप-परिमाणस्य सीमा [i ] पूर्व्वेण गुणिकाग्रहार-ग्राम-सीमा [।\*] दक्षिणेन पक्क-
- २२. विलाल (?) -क्षेत्रं [।\*] पश्चिमेन राजविहार-क्षेत्त्रं [।\*] उत्तरेगा वैद्य(?)-क्षेत्त्रं [॥\*] तृतीय-खण्डस्य त्रयोविन्श(विश)ति-द्रोग्गवाप-
- २३, परिमाग्गस्य सीमा [।\*] पूर्व्वाग्गः क्षेत्र्त्रं [।\*] दक्षिग्गेन नखद्दार्च्चरिक (?)-क्षेत्त्र-सीमा [।\*] पश्चिमेन

#### Second Side

- २४. ज(जो ?)लारी-क्षेत्त्रं [।\*] उत्तरेग नागी-जोडाक-क्षेत्त्रं [।।\*] त्रिश्चद्रोगावाप-परिमागा-क्षेत्त्र-खण्डस्य सीमा [।<sup>\*</sup>] चतुर्थस्य पुर्वेगा
- २५. बुद्धाक-क्षेत्र-सीमा [।\*] दक्षिणीन कालाक-क्षेत्त्रं [।\*] पश्चिमेन [सू]र्य्य-क्षेत्त्र-सीमा [।\*] उत्तरेग महीपाल-क्षेत्त्रं [।।\*] [प]ञ्च-
- २६. पादोन-पाटक-द्वय-परिमाग्ग-क्षेत्त्र-खण्डस्य सीमा [।\*] पूर्व्वेगा खण्ड-वि[डु]ग्गुरिक-क्षेत्त्रं [।\*] दक्षिएोन मिशाभद्द्र-
- २७. क्षेत्त्रं [1 ] पश्चिमेन यज्ञरात-क्षेत्त्र-सीमा [1 ] उत्तरेगा नादडक-ग्राम-सीमेति [।।<sup>\*</sup>] विहार-तल-भूमेरपि सीमा-लिङ्गानि [।<sup>\*</sup>]
- २८. पूर्व्वेग चूडामिंग-नगर-श्री-नौयोगयोर्म्यद्वे जोला [।\*] दक्षिपोन गएोश्वर-विलाल-पुष्करिण्या नौ-खातः [।\*]
- २६. पश्चिमेन प्रद्युम्नेश्वर-देवकुल-क्षेत्र-प्रान्तः [।\*] उत्तरेग प्रडामार-नौयोग-खातः [॥ ] एतद्विहार-प्रावेदय-शून्य-प्रतिकर-
- ३०. हज्जिक-खिल-भूमेरिप सीमा-लिङ्गानि [।\*] पूर्व्वेरा प्रद्युम्नेश्वर-देवकुल-क्षेत्त्र-सीमा [।\*] दक्षिएोन शाक्च-भिक्ष्वाचार्य्य-जित-

३१. सेन-वैहारिक-क्षेत्त्राबसा(?)नः(नम्) [।\*] पिक्चमेन ह(?)चात-गंग उत्तरेग् दण्ड-पुष्कि(ष्करि)ग्गी चेति ।। सं १०० ८० ८ पोष्ष(पौष)-दि २० ४ [।।\*]

# ERAN STONE BOAR INSCRIPTION OF TORAMANA (c. 500-515 A. D.)

Site—Ruined temple at the south end of the well-known temples to the west of the village Eran, Sagar Distt., Madhya Pradesha. The inscription is on the chest of a colossal redsandstone statue of Varaha incarnation of Vishnu, standing in the portico of that temple.

Published in—Prinsep, JBAS, Vol. VII, p. 631 ff.; Fleet, Corp. Ins. Ind., Vol. III, No. 36, p. 158 ff. D. C. Sircar, Select Insc. p.

396 f.; Bhandarkar's list, 1269.

Language - Sanskrit, partly in verse and partly in prose.

Script-Northern Brahmi.

Metres—ग्रार्था 1, 3; ग्रनुष्टुम् 2.

- Object—To record the building of the temple, in which the statue of Varaha stands, by Dhanyavishnu, the younger brother of Maharaja Matrivishnu.
- १. १<sup>\*</sup> [।।\*] जयित धरण्युद्धराो घन-घोगाघात-घूण्गित-महोद्धः [।\*] देवो वराह-मूर्त्तिस्त्रैलोक्य-महागृह-स्तम्भः [।।१\*] वर्षे प्रथमे पृथिवी[म्]
- १. पृथु-कीर्त्तौ पृथु-द्युतौ [।\*] महाराजाधिराज-श्री-तोरमाऐ प्रशासित
   ।[।२\*] फाल्गुन-दिवसे दशमे । इत्येवं राज्य-वर्ष-मास-दिनैः
   [।\*] एतस्यां
- २२ पूर्व्वायाम् ।<sup>x</sup> स्व-लक्षर्णैर्युक्त-पूर्व्वायाम् ।[।३\*] स्व-कम्मी-भिरतस्य क्रतु-याजिनो [ऽ\*]धीत-स्वाध्यायस्य विप्रर्षेम्मेत्त्राय-रणीय-वृषभस्येन्द्रविष्णोः प्रपौत्त्रस्य ।

- ४. पितुर्गु गानुकारिगा वरुगिविष्गोः पौत्त्रस्य पितरमनुजातस्य स्व वंश-वृद्धि-हेतोर्हरिविष्गोः पुत्त्रस्यात्यन्त-भगवद्भक्तस्य विधातु-रिच्छ्या ।
- ५. स्वयंवरयेव राज-लक्ष्म्याधिगतस्य चतुः-समुद्र-पर्यन्त-प्रथित-यशसः ग्र-क्षीर्ग-मान-धनस्यानेक-शत्त्रु-समर-जिष्गोः महार[ा\*]ज-मातृ-विष्गोः
- ६. स्वर्गातस्य भ्रात्रानुजेन । त्र तदनुविधायिना तत्प्रसाद-परिगृहीतेन धन्यविष्णुना तेनैव [स]हाविभक्त-पुण्य-विक्रयेगा माता-पित्त्रोः
- ७. पुण्याप्याप्रनार्थमेष भगवतो वराह-मूर्त्तेर्ज्ज गत्परायगस्य नारायगस्य ज्ञिला-प्रा[सादः] स्व-विष[ये] [ऽ\*]स्मिन्नैरिकिगो कारितः ।(॥)
- द. स्वस्त्यस्तु गो-ब्राह्मरा-पुरोगाभ्यः सर्व्व-प्रजा[भ्य इ]ति ॥

## GWALIOR STONE INSCRIPTION OF

MIHIRAKULA (c. 515-35 A. D.)

Regnal year 15

Site—Gwalior Fort, on a broken sand-stone slab built into the walk in the porch of a Sun-temple.

Published in-R. L. Mitra, JASB, Vol. XXXI, p. 391 ff.; Fleet, Corp. Ins. Ind. Vol. III, No. 37, p. 162 f.; D. C. Sircar Select Ins., p. 400 ff.; Bhandarkar's list No. 2109.

Language—Sanskrit verse with a tinge of Prakrit.

Script-Northern Brahmi of 6th cent. A. D.

Metres—मालिनी 1, 2; ब्रार्या 3-12; शाद् ल-विक्रीडित 13.

Object—Building of a temple of the Sun by a person named मात्चेट on the mountain called गोप, the hill on which the Gwalior Fort stands. The name Gwalior is derived from another name of this hill, viz., गोप लिकेए.

- १. [१ँ॥ स्वस्ति॥\*] [ज]यित जलद-वाल-ध्वान्तमृत्सारयन्स्वैः किरग्-निवह-जालैब्योम विद्योतियिद्भिः [।\*] उ[दय-गिरि]-तटाग्र(ग्रं) मण्डयन् यस्तुर(रं)गैः चिकत-गमन-खेद-भ्रान्त-चंचत्सटान्तैः।[।१] उदय[गिरि]-
- २. [ – ] ग्रस्त-चक्रो [s\*]त्ति-हर्त्ता भुवन-भवन-दीपः शर्व्वरी-नाश-हेतुः [।\*] तिपत-कनक-वर्णोरंशुभि पङ्कजान[।\*]मभि-नव-रमगोयं यो विधत्ते स वो [s\*]व्यात् ।[।२] श्री-तोरम[गण इ]ति यः प्रथितो
  - ३. [भू-चक्र]पः प्रभूत-गुगाः [।\*] सत्य-प्रदान-शौर्य्याद्येन मही न्यायत[:\*] शास्ता [॥३\*] तस्योदित-कुल-कीर्त्तेः पुत्रो [ऽ\*]तुल-विक्रमः पतिः पृथ्व्याः [।\*] मिहिरकुलेति-ख्यातो [ऽ\*]भङ्गो यः पशु-पतिम[च्चंयित ?] [॥४\*]
- ४. [तस्मिन्रा]जिन शासित पृथ्वीं पृथु-विमल-लोचने [ऽै]तिहरे [।\*] श्रिभवर्द्धमान-राज्ये पंचदशाब्दे नृप-वृषस्य ।[।५ै] शशि-रिम-हास-विकसित-कुमुदोत्पल-गन्ध-शीतलामोदे [।\*] कार्त्तिक-मासे प्राप्त (प्ते) गगन-
- ४. [पतौ नि]म्मंले भाति ।[।६\*] द्विज-गगा-मुख्यैरभिसंस्तुते च पुण्याह-नाद-घोषेगा [।\*] तिथि-नक्षत्र-मुहूत्तें संप्राप्ते सुप्रशस्त-दिने ।[।७\*] मातृतुलस्य तु पौत्रः पुत्रश्च तथैव मातृदासस्य [।\*] नाम्ना च मातृचेटः पर्व्व-
- ६. [त-दुर्गानु\*]वास्तव्यः [।।द\*] नाना-धातु-विचित्रे गोपाह्वय-नाम्नि भूधरे रम्ये [।\*] कारितवान्शैलमयं भानोः प्रासाद-वर-मुख्यम् ।[।६\*] पुण्याभिवृद्धि-हेतोम्मातापित्रोस्तथात्मनश्चैव [।\*] वसता(तां) च गिरि-वरे [ऽ\*]स्मि[न्\*] राज्ञः
- ७. ``` पा(?)देन [।।१०\*] ये कारयन्ति भानोश्चन्द्रांशु-सम-प्रभं गृह-प्रवरं [।\*] तेषां वासः स्वर्गो यावत्कल्प-क्षयो भवति ।।[११\*]

भक्तचा रवेव्विरचितं सद्धर्म-ख्यापनं सुकीत्तिमयं [।\*] नाम्ना च

- द. ..... दि(?)त्येन [।।१२<sup>\*</sup>] यावच्छव्वं-जटा-कलाप-गहने विद्योतते चन्द्रमा दिव्य-स्त्री-चरगौर्व्वभूषित-तटो यावच्च मेरु-र्नगः [।\*] यावच्चोरसि नील-नीरद-निभे विष्णुर्व्वि(ब्ब)भत्युं-ज्व(ज्ज्व)लां श्रींस्ता(ता)वाद्गिरि-मूध्नि तिष्ठति
- ६. [शिला-प्रा]साद-मुख्यो रमे [॥१३\*]

### MANDASOR STONE PILLAR INSCRIPTION OF YASODHARMAN (c. 525-35 A. D.)

- Site—Mandasor (ancient Dasapura) on the left bank of river Siwana in Madhya Pradesha. The inscription is on one of the pairs of रण-स्तम्भs, lying about 60 feet apart from each other. The northern column contains a fragmentary duplicate copy of the same inscription.
- Published in—Fleet, Corp. Insc. Ind., Vol. III, No. 33, p. 146 ff.; Kielhorn, Ind. Ant., XVIII, p. 219 f., XX, p. 188; D. C. Sircar, Select Ins., p. 393 ff.; Bhandarkar's list, No. 1870.
  - Language—Sanskrit verse except for the engraver's name at the end.
    - Script—Northern Brahmi with improvement on Allahabad Pillar and Mathura inscriptions.

Metres—सम्भरा 1-8; अनुष्टुम् 9.

- Object—The erection of columns describing the glory and power of Yasodharman, the extent of his empire, and his conquest of Mihirakula,
- १. वेपन्ते यस्य भीम-स्तिनत-भय-समुद्भ्रान्त-दैत्या दिगन्ताः शृङ्गा-घातैः सुमेरोज्विघटित-हषदः कन्दरा यः करोति। उक्षारां तं दधानः

क्षितिधर-तनया-दत्त-पञ्चाङ्गुलाङ्कः द्राघिष्ठः शूलपागः क्षपयतु भवतां शत्रु-तेजाङ्सि केतुः ॥ [१\*]

- २. ग्राविभू तावलेपैरविनय-पटुभिल्लंङ्घिताचार-मार्ग्गॅम्मोंहादैदंयुगी-नैरपशुभ-रितिभः पीड्यमाना नरेन्द्रै: । यस्य क्ष्मा शार्ङ्क् पार्गे-रिवकठिन-धनुज्या-िकर्गाङ्क-प्रकोष्ठं बाहुं लोकोपकार-व्रत-सफल-परिस्पन्द-धीरं प्रपन्ना ।। [२\*]
- ३. निन्द्याचारेषु यो [5\*]स्मिन्विनय-मुषि युगे कल्पना-मात्त्र-वृत्या-(त्त्या) राजस्वन्येषु पाङ्सुष्विव कुसुम-बिलर्नावभासे प्रयुक्तः । स श्रे योधाम्नि सम्राडिति मनु-भरतालवर्क-मान्धातृकल्पे कल्यागे हेम्नि भास्वान्मिगिरिव सुतरां भ्राजते यत्त्र शब्दः ॥[३\*]
- र्थ. ये भुक्ता गुप्त-नाथैन्नं सकल-वसुधाक्क्रान्ति-हष्ट-प्रतापैन्नीज्ञा हूणा-धिपानां क्षितिपति-मुकुटाद्धचासिनी यान्प्रविष्टा देशांस्तान्धन्य-शैल-द्रुम-श(ग)हन-सरिद्वीर-बाहूपगूढान्वीर्य्यावस्कन्न-राज्ञः स्व-गृह-परिसरावज्ञया यो भुनक्ति ॥ [४\*]
- पू. श्रा लौहित्योपकण्ठात्तल-वन-गहनोपत्यकादा महेन्द्रादा गङ्गाहिल-ष्ट-सानोस्तुहिन-शिखरिरा) पश्चिमादा पयोधेः । सामन्तैर्यस्य बाहु-द्रविरा-हृत-मदैः पादयोरानमद्भिश्च्रुडा-रत्नाङ्शु-राजि-व्यतिकर-शबला भूमि-भागाः क्रियन्ते ।। [प्र\*]
- ६. स्थागोरन्यत्त्र येन प्रगति-कृपगतां प्रापितं नोत्तमाङ्गं यस्याधिल-ष्टो भुजाभ्यां वहति हिमगिरर्दु गंशब्दाभिमानम् । नीचैस्तेनापि यस्य प्रगति-भुज-बलावर्ज्जंन-विलष्ट-मूर्द्ध्ना चूडा-पुष्पोपहारै-र्मिमहिरकुल-नृपेगाञ्चितं पाद-युग्मं ।। [६\*]
- ७. [गा]मेवोन्मातुमूद्ध्ंवं विगरायितुमिव ज्योतिषां चक्क्र-वालं निह्नेष्टुं मार्ग्गमुच्चैिद्द्व इव सुकृतोपाज्जितायाः स्व-कोर्त्तेः । तेनाकल्पान्त-कालाविधरविनभुजा श्री-यशोधम्मर्गा [ऽ¹]यं स्तम्भः
  स्तम्भाभिराम-स्थिर-भुजपरिघेनोच्छिति नायितो [ऽ¹]त्त्र ॥[७¹]

- ्द. [क्ल]ाघ्ये जन्मास्य वङ्को चरितमघ-हरं दृक्यते कान्तमस्मिन्ध-म्मंस्यायं निकेतश्चलति नियमितं नामुना लोक-वृत्तम् [ाँ] इत्युत्कर्षं गुर्गानां लिखितुमिव यशोधर्म्मग्इचन्द्र-विम्बे रागाद्-तिक्षप्त उच्चैर्भु ज इव रुचिमान्यः पृथिन्या विभाति ॥ ५
- ६. इति तष्टूषया तस्य नृपतेः पुण्य-कर्म्मगः । वासुलेनोपरिचताः क्लोकाः कक्कस्य सूनुना ॥[e] उत्कीण्णा गोविन्देन ॥

## MANDASOR STONE INSCRIPTION OF YASODHARMAN alias VISHNUVARDHANA

The Malava year 589 (A. D. 532)

- Provenance-Old well (inside the eastern entrance of the Fort) in Mandasor in which it was built up with the inscribed face inside.
- Published in-Fleet, Corp. Insc. Ind., Vol. III, No. 35, pp. 152 ff., Kielhorn, Ind. Antiquary, Vol. XVIII, p. 220, XX, pp. 188 ff., ; D. C. Sircar, Select Inscriptions, pp. 386 ff; Bhandarkar's list, No. 9.
- Language—Sanskrit verse except for सिद्धम and the engraver's name.
  - Script-Northern Brahmi with improvements on Allahabad Pillar and Mathura inscriptions.
  - Metres—पुष्पताया 1; शिखरिसी 2, 23; मालिनी 3, 5, 11, 13, 17, 18, 20-22, 26; उपजाति 4, 12; वसन्त-तिलका 6, 7; स्रग्थरा 8, 19, 27; शादू ल-विकीडित 9; इन्द्रवजा 10; अनुष्टुम् 14-16; आर्या 24; मन्दा-क्रान्ता 25; शालिनी 28.
  - Object—Construction of a large well by a person named Daksha, the younger brother of धर्मदोष who was a minister of Yasodharman.
- · १. सिद्धम् [।।\*] स जयति जगतां पतिः पिनाकी स्मित-रव-गीतिषु ्र यस्य दन्त-कान्तिः। द्युतिरिव तडितां निश्चि स्फुरन्ती तरयित च संपुटयत्यदश्च विश्वम् ।।[१\*] स्वयम्भूभू तानां स्थिति-लय-[समु]- असीन स्वामितिक विस्तित ।

- २. त्पत्ति-विधिषु प्रयुक्तो येनाज्ञां वहति भुवनानां विधृतये । पितृत्वं चानीतो जगति गरिमार्गां गमयता स शम्भुभूं यान्सि प्रतिदिशतु भद्राग्णि भव[ताम्] ॥[२\*] फग्ण-मग्णि-गुरु-भार[विक्रा]-
  - ३. न्ति-दूरावनम्रं स्थगयित रुचिमन्दोर्मण्डलं यस्य मूर्ध्नाम् [।\*] स शिरिस विनिबध्नन्रिणीमस्थिमालां सृजतु भवसृजो वः क्लेश-भङ्गं भुजङ्गः ॥[३\*] षष्ट्या सहस्रंः सगरात्मजानां खात[:\*]
  - ४. ख-तुत्यां रुचमादधानः । ग्रस्योदपानाधिपतेश्चिराय यशान्सि पायात्पयसां विधाता ॥[४\*] ग्रथ जयित जनेन्द्रः श्री-यशोधर्म्म-नामा प्रमद-वनिमवान्तः शत्त्रुसैन्यं विगाह्य [1\*] व्रगा-
  - प्र. किसलय-भङ्ग य्यों [ऽ']ङ्ग-भूषां विधत्ते तह्या-तह-लतावद्वीर-कीर्त्तीव्विनाम्य ।।[४\*] ग्राजौ जिती विजयते जगतीम्पुनश्च श्री-विष्णुवर्द्धन-नराधिपतिः स एव । प्रख्यात ग्रौलिकर-लाञ्छन ग्रात्म-
  - ६. वङ्शो येनोदितोदित-पदं गिमतो गरीयः ।।[६\*] प्राचो नृपान्सु-बृहतश्च बहूनुदीचः साम्ना युधा च वशगान्प्रविधाय येन [।\*] नामापरं जगित कान्तमदो दुरापं राजाधिराजपरमे-
  - ७. इवर इत्युदूढम् ।।[७\*] स्निग्ध-इयामाम्बुदाभैः स्थगित-दिनकृतो यज्वनामाज्य-धूमैरम्भो मेघ्यं मघोना [ऽ\*]विधिषु विद्यता गाढ-सम्पन्न-सस्याः । संहर्षाद्वाणिनीनां कर-रभस-हृतो-
  - दः द्यान-चूताङ्कुराग्रा राजन्वन्तो रमन्ते भुज-विजित-भुवा भूरयो येन देशाः ।।[द\*] यस्योत्केतुभिरुन्मद-द्विप-कर-व्याविद्ध-लोध्र-द्वुमैरुद्धूतेन वनाध्विन ध्विन-नदिद्वन्ध्याद्वि-रन्ध्रौद्धेलैः [।\*] बाले-
  - यच्छवि-धूमरेग रजसा मन्दाङ्शुं संलक्ष्यते पर्यावृत्त-शिखण्डि-चन्द्रक इव ध्यामं रवेम्मण्डलम् ॥[६\*] तस्य प्रभोर्व्वङ्शकृतां नृपार्गां पादाश्रायाद्विश्रुत-पुण्य-कीर्त्तः । भृत्यः स्व-नैभृत्य-जिता-

- १०. रि-षट्क आसीद्वसीयान्किल षष्ठिदत्तः ॥[१०\*] हिमवत इव गाङ्गस्तुङ्ग-नम्नः प्रवाहः शशभृत इव रेवा-वारि-राशिः प्रथी-यात् [।\*] परमभिगमनीयः शुद्धिमानन्ववायो यत उदित-गरि-
- ११. म्रास्तायते नैगमानाम् ॥[११\*] तस्यानुकूलः कुलजात्कलत्रात्सुतः प्रसूतो यशसां प्रसूतिः । हरेरिवाङ्शं विशनं वराहं वराहदासं यमुदाहरन्ति ॥[१२\*] सुकृति-विषयि(य)-तुङ्गं रूढ-सूलं
- १२. घरायां स्थितिमपगत-भङ्गां स्थेयसीमादधानम् [।\*] गुरु-शिख-रिमवाद्रेस्तत्कुलं स्वात्म-भूत्या रिविरिव रिविक्रीितः सुप्रकाशं व्यधत्त ।।[१३\*] बिभ्रता शुभ्रमभ्रङ्शि स्मार्तं वत्मीचितं सताम् [।\*] न विसंब्वा(वा)-
- १३. दिता येन कलाविष कुलीनता ।।[१४\*] धृत-धीदीधिति-ध्वान्ता-न्हिवर्भु ज इवाध्वरान् [।\*] भानुगुप्ता ततः साध्वी तनयां-स्त्रीनजीजनत् ।। [१४\*] भगवद्दोष इत्यासीत्प्रथसः कार्य्य-वर्त्ममु । ग्राल-
- १४. म्बनं बान्धवानामन्धकानामिवोद्धवः ।। [१६\*] बहु-नय-विधि-वेधा गह्वरे [ऽ\*]प्यर्थ-मार्गो विदुर इव विदूरं प्रेक्षया प्रेक्षमाराः । वचन-रचन-बन्धे संस्कृत-प्राकृते यः कविभिरुदि-
- १४. तरागं गीयते गीरभिज्ञः ।।[१७\*] प्रिश्मिः हगनुगन्त्रा यस्य बौद्धेन चाक्ष्णा न निश्चि तनु दवीयो वास्त्यहष्टं धरित्र्याम् [।\*] पदमुदिय दधानो [ऽ\*]नन्तरं तस्य चाभूत्स भयमभयदत्तो नाम
- १६. [विघ्न]न्प्रजानाम् ।।[१८\*] विन्ध्यस्यावन्ध्य-कम्मा शिखर-तट-पतत्पाण्डु-रेवाम्बु-राशेग्गों-लाङ्गर्लः सहेल(लं) प्लुति-निमत-तरोः पारियात्त्रस्य चाद्रेः। ग्रा सिन्धोरन्तरालं निज-शुचि-सचिवाद्व्या-
- १७. सितानेक-देशं राजस्थानीय-वृत्या(त्त्या) सुर-गुरुरिव यो विण्गानां भूतये [s\*]पात् ॥[१६\*] विहित-सकल-वर्णासङ्करं शान्त-

डिम्बं कृत इव कृतमेतद्येन राज्यं निराधि । स धुरमयिमदानीं

- १८. दोषकुम्भस्य सूनुर्गु रु वहित तदूढां धर्मातो धर्मादोषः ।। [२०] स्व-सुखमनिभवाच्छ(ञ्छ)न्दुर्गामे [ऽ¹] द्वन्यसङ्गां धुरमितगुरु-भारां यो दधद्भर्त्तुं रथें । वहित नृपित-वेषं केवलं लक्ष्म-मात्त्रं
- १६. विलनिमव विलम्बं कम्बलं बाहुलेयः ।।[२१\*] उपहित-हित-रक्षा-मण्डनो जाति-रत्नैभुं ज इव पृथुलांसस्तस्य दक्षः कनीयान् [।\*] महदिदमुदपानं खानयामास बिभ्न-
- २०. च्छ्रुति-हृदय-नितान्तानिन्द-निर्दोषनामा ।।[२२\*] सुखाश्रेय-च्छायं परिरणित-हित-स्वादु-फलदं गजेन्द्रे गारुग्णं द्रुमिव कृतान्तेन बलिना । पितृव्यं प्रोद्दिश्य प्रियमभयदत्तं पृ-
- २१. थु-धिया प्रथीयस्तेनेदं कुशलिमह कम्मोंपरिचतं ॥[२३\*] पञ्चसु शतेषु शारदां यातेष्वेकान्ननवित-सहितेषु । मालव-गर्ग-स्थिति-वशात्काल-ज्ञानाय लिखितेषु ॥[२४\*] य-
- २२. स्मिन्काले कल-मृदु-गिरां कोकिलानां प्रलापा भिन्दन्तीव स्मर-शर-निभाः प्रोधितानां मनांसि । भृङ्गालीनां ध्वनिरनुवनं तार-मन्द्रश्च यस्मिन्नायूत-ज्यं धनुरिव नदच्छू यते पुष्प-
- २३. केतोः ।।[२५\*] प्रियतम-कुपितानां [रामय]न्बद्ध-रागं किस-लयमिव मुग्धं मानसं मानिनीनां [।\*] उपनयति नभस्वान्मान-भङ्गाय यस्मिन्कुसुम-समय-मासे तत्त्र निर्मापितो [ऽ\*]यम् ।।[२५\*]
- २४. यावत्तुङ्गै रुदन्वान्किरएा-समुदयं सङ्ग-कान्तं तरङ्गौरालिङ्गन्नि-न्दु-बिम्बं गुरुभिरिवं भुजैः संविधत्ते सुहृत्ताम् [।\*] बिभ्रत्सौघा-न्त-लेखा-वलय-परिर्गातं मुण्ड-मालामिवायं सत्कूपस्तावदा-
- २५. स्ताममृत-सम-रस-स्वच्छ-विष्यन्दिताम्बुः ॥[२७\*] धीमां(मान्) दक्षो दक्षिएः सत्य-सन्धो ह्रीमांच्छूरो वृद्ध-सेवी कृतज्ञः । बद्धो-त्साहः स्वामि-कार्योध्वलेदी निर्होषो [ऽ\*]यं पातु धम्मं चिराय ॥[२८\*] उत्कीण्णा गोविन्देन ॥

## MANDASOR STONE INSCRIPTION OF MALAVA SAMVAT 524 (467 A. D.)

Site-Mandasor (ancient Dasapura) in Madhya Pradesha; on a stone stuck up in the inner face of the east wall of the fort at Mandasor:

Published in-M. B. Garde, Ep. Ind., XXVII, pp. 12 ff.

Language—Sanskrit verse except सिद्धम् & composer's name at the end. Script-Southern variety of Gupta Brahmi.

Object—To record the construction of a stupa, a well, a prapa (charitable water stall) & an arama (garden or monastery). by Dattabhata, the Commander of the forces of king Prabhakara.

- १. सिद्धम् [।\*] ये[ने] दमुद्भव-निरोध-परंपरायां सग्नं जगद्विविध-दुॅ्ब-निरन्तरायाम् [।\*] तित्त्रासुना त्रिपदिरो निरदेशि धर्मा-ः स्तस्मै नमो [s\*]स्तु सुगताय [ग]ताय शान्तिम् [॥१\*]
- २. गुप्तान्वय-व्योमित चन्द्र-कल्पः श्री-चन्द्रगुप्त-प्रथिताभिधानः [1\*] ग्रासीन्नृपो लोकवि[लो]चनानां नवोदितश्चन्द्र इवापहत्तर्भ [॥२\*] भवः-पती[नां] भवि भूपतित्वमाच्छिद्य
  - ३. धी-विक्क्रम-साधनेन [।\*] नाद्यापि मोक्षं समुपैति येन स्व-वंश-पाज्ञैरवपाज्ञिता भूः [।।३\*] गोविन्दवत्ख्यात-गुर्ग-प्रभावो गोविन्दगुप्तोर्जि[त\*]-ना[मधे]यम् [।\*] वसन्धरेश-
  - ४. स्तनयं प्रजज्ञे स दित्यदि[त्यो]स्तनयैस्सरूपम् [॥४\*] य[स्मि]-न्नुपैरस्तमित-प्रतापै विचार-दो-[लां] विबुधाधियो [s\*]पि शङ्का-परीतः
  - ४. समुपा[रु]रोह [।।४<sup>\*</sup>] सेनापतिस्तस्य बभूव नाम्ना वाय्वादिना रक्षित-पश्चिमेन [1] यस्यारि-सेनास्समुपेत्य सेनां न कस्यचि-ल्लोचन-मार्गमीयुः [॥६<sup>\*</sup>] शौचानु-
- ६, राग-व्यं(व्य)वसाय-मेधा-दाक्ष्य-क्षमादिङ्गः ्ग-राशिमेकः यशक्च यश्चन्द्र-मरीचि-गौरं दधारं धाराधर-धीर-घोषः [॥७\*] उदीच्य-भूभृत्कुल-चिन्द्रकायां स रा[ज]पुत्र्यां

- जं(ज)नयांबभूव । नाम्ना [ऽऽ\*]त्मजं दत्तभटं गुगानां कीर्त्तेश्च
  यो [ऽ\*]भून्निलयः पि[ते]व ।[।८\*] दाने धनेशं धियि वाचि
  चेशं रतौ स्मरं संयति पाश-पागिम् [।\*] यमित्थ-
- द. विद्वत्प्रमदारि-वर्गास्सम्भावयांचवक्रुरनेकधैकम् [॥६\*] गुप्ता-न्वयारिद्रुम-धूमकेतुः प्रभाकरो भूमिपित्ययंसेनम् [॥\*] स्वेषाम्ब-लानां बलदेव-वीर्यं गुगा-
- ह. नुरागाद्यापं चकार [।।१०\*] चिकीर्षु गा प्रत्युपकार-लेशं तेनैष पित्रोः शुभ-योग-सिद्धच । स्तूप-[प्र]प्राराम-वरैरुपेतः कूपो [ऽ]र्ण्यागाध-जलो व्यलानि ।[।११\*] यस्मि-
- १०. न्सुहृत्सङ्गम-शीतलञ्च मनो-मुनीनामिव निर्म्मलं च । वची गुरूगामिव चाम्बु पत्थ्यं पेपीयमानः सुखमेति लोकः ।[।१२\*] शरन्निशानाथ-करामलायाः
- ११. विक्ख्यापके मालव-व ङ्श(वंश)-कीर्त्तः । शरद्गएो पञ्च शते व्यतीते त्रिघातिताष्टाभ्यधिके क्क्रमेगा ।[।१३\*] भृङ्गाङ्ग-भारा-लस-बाल-पद्मे काले प्रपन्ने रमगीय-साले ।
- १२. गतासु देशान्तरित-प्रियासु प्रियासु काम-ज्वलनाहृतित्वम् [॥१४\*] नात्युष्ण-शीतानिल-कम्पितेषु प्रवृत्त-मत्तान्यभृत-स्वते (ने)षु । प्रियाधरोष्ठारुण-पल्लवेषु
- १३. नवां व[ह]त्सूपवनेषु कान्तिम् [।।१५\*] यो घातु-मात्रे हत-घातु-दोषः सर्व्व-क्रिया-सिद्धिमुवाच तस्य । कुन्देन्दु-शुभ्रो [ऽ\*]ब्भ्र-विघृष्ट-यष्टिरयं कृतो घातुघरः सकूपः [।।१६\*]
- १४. ग्रनेकृ-सरिदङ्गनाङ्ग-परिभोग-नित्योत्सवो महार्ण्णव इवाम्बुतो-(नो) निचय एष मा भूक्ष(त्क्ष)यो । सुरासुर-नरोरगेन्द्र-महितो [ऽ\*]प्ययं धातु-धृक्परैतु सम-
- १५ कालताममर-भूधराक्केंन्दुभिः ।[।१७\*] स्तूप-कूप-प्रपारामा ये चैते परिकीर्त्तिताः [।\*] लोकोन्त(त्त)र-विहारस्य सीम्नि ते [ऽ\*]भ्यन्तरीकृता[ः] ।।[१८\*] रविलस्य कृतिः ।

# HARAHA STONE SLAB INSCRIPTION OF The Reign of ISANAVARMAN

V. S. 611 (554 A. D.)

Provenance—A village near Haraha in the Barabanki Distt., U. P. Now in Lucknow Museum,

Published in-Hirananda Sastri, Ep. Ind., XIV, p. 110 ff.

Language—Sanskrit verse throughout except the name of the engraver.

Script—Northern Brahmi, resembling Gupta script of about the 6th cent. A. D.

Metres—शाद् ल-विक्रीडित 1, 2, 4, 8, 10-14, 16-19; गाथा 3; उपजाति 5; इन्द्र-वजा 6; मालिनी 7; स्रग्थरा 9, 22; द्र्त-विलम्बित 15; वसन्त-तिलका 20; स्रतुषुम् 21, 23.

Object—Rebuilding of a small dilapidated temple of the slayer of Andhaka (Siva) by Suryavarman, the son of the Maukhari king, Isanavarman, during his father's reign. He made it much higher than it was originally and gave it the name of होमेखर.

- लोकाविष्कृति-संक्षय-स्थिति-कृतां यः कारगं वेधसाम् ध्वस्त-ध्वान्तचयाः परास्त-रजसो ध्यायन्ति यं योगिनः । यस्यार्द्ध-स्थित-योषितो (s\*)पि हृदये नास्थायि चेतो-भुवा भूतात्मा त्त्रिपु-रान्तकः
- २. स जयित श्रेयः-प्रसूतिर्भवः ।।[१।।\*] ग्राशोगां फिग्गिनः फग्गो-पल-रुचा सैङ्घीं (सैहीं) वसानं त्वचं शुद्धां लोचन-जन्मना किपशयद्भासा कपालावलीम् [।\*] तन्वीं ध्वान्त-नुदं मृगाकृति-भृतो बिभृत्कलां मौलिना । दिश्यादन्ध-
- ३. क-विद्विषः स्फुरदिह स्थेयः पदं वो वपुः ।।[२॥\*] सुत्त-शतं लेभे नृपो [ऽ\*]श्वपितर्व्ववस्वताद्यद्गुगोदितम् [।\*] तत्प्रसूता दुरित-वृत्ति-रुधो मुखराः क्षितीशाः क्षतारयः ॥[३॥\*] तेष्वापे हरि-वर्मगा [ऽ\*]विन-भुजा भूतिभुं-
- थः वो भूतये। र रुद्धाशेष-दिगन्तराल-यशसा रुग्गारि-संपत्त्वषा। सङ्ग्रामे हुतभुक्प्रभा-किपिशतं वक्त्रं समीक्ष्यारिभियों भीतेः(तैः)

प्ररातस्ततश्च भुवने ज्वाला-मुखाख्यां गतः ॥[॥\*] लोकस्थितीनां स्थितये स्थि-

- प्र. तस्य मनोरिवाचार-विवेक-मार्गे । जगाहिरे यस्य जगन्ति रम्याः सत्कोत्त्रंयः कोर्त्तयितिव्य-नाम्नः ॥[५॥\*] तस्मात्पयोधेरिव शीत-रिव्यवम्मा नृपतिब्बंभूव । वण्णाश्रमाचार-विधि-प्रग्गीते-यं प्राप्य
- ६. साफल्यमियाय धाता ॥ [६॥\*] हृतभुजि मख-मध्यासङ्गिनि ध्वान्त-नोलम् वियति पवन-जन्म-भ्रान्ति-विक्षेप-भूयः । मुखरयति समन्तादुत्पतद्धूम-जालम् शिखि-कुलमुरु-मेघाशङ्कि यस्य
- ७. प्रसक्तम् ॥[७॥\*] तेनापीक्ष्वरवर्म्मगः क्षितिपतेः क्षत्र-प्रभावाप्तये जन्माकारि कृतात्मनः वक्रतु-गागेष्वाहूत वृत्त्र-द्विषः । यस्योत्खात-कलि-स्वभाव-चरितस्याचार-मार्गं नृपा यत्नेनापि ययाति-
- दः तुल्ययशसो नान्ये [s\*]नुगन्तुंक्षमाः ।।[द।।\*] नीत्या शौर्यं विशालं सुहृदमकुठि(टि)ने(ले)नोत्तमेच्छाङ्कुलेन । र त्यागं पात्रेग् वित्त-प्रभवमि हृ(ह्रि)या यौवनं संयमेन [।\*] वाचं सत्येन चेष्टां श्रुति-पथ-विधिना प्रश्रये-
- ह. गोत्तर्माद्धम् यो बध्नंनै(ध्नन्नै)व खेदं व्रजति कलिमय-ध्वान्त-मग्ने [ऽ\*]पि लोके ॥[६॥\*] यस्येज्यास्विनशं यथा-विधि हुत-ज्योतिज्वलज्जन्मना । धूमेनाञ्जन-भङ्ग-मेचक-रुचा दिक्चक्क-वाले तते । स्रायाता नव-
- १०. वारि-भार-विनमन्मेघावली प्रावृडित्युन्मादोद्धत-चेतसः शिखि-ग्गा वाचालतामाययुः ।।[१०।।\*] तस्मात्सूर्य्य इवोदयाद्धि-शिरसो घातुम्मं हत्वानिव क्षीरोदादिव र्ताजतेन्दु-किरगाः कान्त-प्रभः कौस्तुभः [।\*]
- ११. भूतानामुदपद्यत स्थिति-करः स्थेष्ठं महिम्नः पदम् राजन्राजक-मण्डलाम्बर-शशी श्रीशानवम्मा नृपः ।।[११॥\*] लोकानामुपकारि-

गारि-कुमुद-व्यालुप्त-कान्ति-श्रिया । मित्रस्याम्बुरुहाग(क)र-द्युतिकृता भूरि-

१२. प्रताप-त्विषा । येनाच्छादित-सत्पथं कलि-युग-ध्वान्तावभग्नञ्जग-त्सूर्येऐव समुद्यता कृतिमदं भूयः प्रवृत्तिक्कयम् ।।[१२।।\*] जित्वा [ऽऽ\*]न्ध्राधिपति सहस्र-गिगत-त्रेधा [ऽ\*]क्षरद्वारगम् व्यावलगन्नियुताति-

१३. संख्य-तुरगान्मङ्क्त्वा रग्गे सूलिकाम् (न्) [।\*] कृत्वा चायति-मौ (मो)चित-स्थल-भुवो गौडान्समुद्राश्रयानध्यासिष्ट नत-क्षितीश-चरग्गः सिंहासनं यो जिती ॥[१३॥\*] प्रस्थानेषु बलाण्णवाभि-

गमन-क्षोभ-स्फुटद्भूतल-

१४. प्रोद्भूत-स्थिगतावर्क-मण्डल-रुचा दिग्व्यापिना रेणुना । यस्या-मूढ-दिनादि-मध्य-विरतौ लोके [ऽ\*]न्धकारीकृते । व्यक्ति नाडिकयैव यान्ति जियनो यामास्त्रियामास्विव ।।[१४।।\*] प्रविशतो कलि-मारुत-घट्टिता

- १४. क्षितिरलक्ष्य-रसातल-वारिधौ । गुग्ग-शतैरवबध्य समन्ततः स्फु-टित नौरिव येन बलाद्धि(द्धृ)ता ॥[१४॥\*] ज्याघात-व्रग्-रूढि-कर्कश-भुजा व्याकृष्ट-शाङ्गं-च्युतान्यस्यावाप्य पतित्त्रग्गे रग्ग-मखे प्राग्गानमुञ्च-
- १६. न्द्रिषः । यस्मिन्शासित च क्षिति क्षिति-पतौ जातेव भूयस्त्रयी । तेन ध्वस्त-कलि-प्रवृत्ति-तिमिरः श्री-सूर्यवस्मी [s³]जिन ॥ [१६॥ यो बालेन्दु-सकान्ति कृत्स्न-भुवन-प्रयो दधद्यौवनम् शान्तः शास्त्र-विचार्गा-
- १७. हित-मनाः पारङ्कलानाङ्गतः । लक्ष्मी-कीर्त्त-सरस्वती-प्रभृतयो यं स्पर्धयेवाश्रिता लोके कामित-कामि-भाव-रिसकः कान्ता-जनो भूयसा ।।[१७॥\*] सद्वृत्तेन बलात्कलेरवनितता(स्ता)वत्प्रवृद्धा-त्मनो बाग्रौ-
- १८. स्तावदवस्थितं स्मृति-भुवः कान्ता-शरीर-क्षतौ । लक्ष्म्या तावद-काण्ड-भङ्गज-भयं त्यक्तम्परापाश्रयम् यावन्नाविरकारि यस्य

जनता-कान्तं वपुर्वेधसा ॥[१८॥\*] लक्ष्म्याः शत्रु-मुवः कुच-प्रह-भयावेश-भ्रम-

- १६. ल्लोचना । येनाकृष्य भुजेन विस्फुरदिस-ज्योतिः-करणासिङ्गना । कान्ता-मन्मथिनेव कामित-विदा गाढं निपीड्योरसा । प्रायेगान्य-मनुष्य-संश्रय-कृतं भावं परित्याजिता ॥ [१६॥ तेनानतोन्नित-कृता
- २०. मृगया गतेन हष्ट्वा [ऽऽ\*]द्यमन्धक-भिदो भवनं विशीर्गम् [।\*] स्वेच्छा-समुन्नतमकारि ललाम भूमेः क्षेमेश्वर-प्रथित-नाम शशाङ्क-शुभ्रम् ।।[२०॥\*] एकादशातिरिक्तेषु षट्सु शातित-विद्विषि । शतेषु शरदां-
- २१. पत्यौ भुवः श्रीशानवर्माण् ॥[२१॥\*] यस्मिनकाले [s\*]म्बुवाहा नव-गवल-रुचः प्रान्त-लग्नेन्द्र-चापास्तन्वन्त्याशा-वितानं स्फुर-दुरु-तिडतः सान्द्र-धीरं क्वणन्तः । वाताश्चावान्ति नीपान्नव-कुसुम-चयानम्र-मूर्ध्नो
- २२. धुनानास्तिस्मन्मुक्ताम्बु-मेघ-द्युति भवनमदो निर्मितं श्रूल-पाऐः ।।[२२।।\*] कुमारशान्तेः पुत्रेण गर्गराकट-वासिना । नृपानु-रागात्पूर्व्यमकारि रविशान्तिना ।।[२३।।\*] उत्कीण्णा मिहिर-वर्म्म्एा ।

## MALIYA COPPER-PLATE INSCRIPTION OF MAHARAJA DHARASENA

The year 252 (571-72 A. D.)

Provenance-Maliya, Junagadh, Kathiawar.

Published in—Fleet, Ind. Ant., Vol. XIII, p. 160 ff., Corp. Insc. Ind., Vol. III, No. 38, pp. 164 ff.

Language—Sanskrit prose except for the benedictive and imprecatory verses.

Script-Southern Brahmi.

Metre-अनुब्दुभ् 1, 3.

Object-To record the grant, by the Valabhi Maharaja Dharasena II. to a Brahmana, for the maintenance of five great sarcificial rites, some lands at the villages of Antaratra, Dombhigrama and Vajragrama.

### First side

- १. ॐ स्वस्ति वलभीतः प्रसभ-प्रगतामित्रागां मैत्रकागामतुल-बल-सपत्न-मण्डलाभोग-संसक्त-संप्रहार-श्रत-लब्ध-प्रतापः
  - २. प्रतापोपनत-दान-मानार्ज्ज वोपार्जितानुरागानुरक्त-मौलभृत-मित्र-श्रे गाी-बलावाप्त-राज्य-श्रीः परम-माहेश्वरः श्री-सेनापति-
  - ३. भटाक्कः [॥\*] तस्य सुतस्तपाद-रजो-[s\*]रुगावनत-पवित्रीकृत-ि शिरोवनत-शत्रु-चूडामिएा-प्रभा-विच्छुरित-पाद-<del>नख-</del> पङ्क्तिदीधितिहीं-
  - ४. नानाथ-कृपरा-जनोपजीव्यमान-विभवः परममाहेश्वरः श्री-सेना-पति-धरसेनस्तस्यानजस्तत्पाद-प्रशाम-प्रशस्ततर-विमल-
- थ्र. [मौलि\*]-मिंग्मर्मन्वादि-प्रगीत-विघि-विधान-धम्मा धर्मराज इव विहित-विनय-व्यवस्था-पद्धतिरखिल-भुवन-सण्डलाभोगैक-स्वामिना-परम-स्वामिना
- ६. स्वयमुहित-राज्याभिषेकः महा-विश्रारानावपूत-राज्य-श्रीः परम-माहेश्वरो महाराज-द्रोरासिंहः सिंह इव [॥\*] तस्यानुजः स्व-भुज-
- ७. बल-पराक्रमेगा पर-गज-घटानीकानामेक-विजयी दारगौषिगां शररामवबोधा(द्धा) शास्त्रार्थ-तत्वा(त्त्वा)नां कल्पतरुरिव सुहत्प्र-
- इ. एयिनां यथाभिलिषत-काम-फलोपभोगदः परमभागवतः श्री-महाराज-ध्रुवसेनस्तस्यानुजस्तच्चर्गारविन्द-प्रग्ति-प्र-
- ह. विधौताशेष-कल्मषः सुविशुद्ध-भ्य(स्व)-चरितोदक-प्रक्षालित-सकल-कलि-कलङ्कः प्रसभ-निर्ज्जिताराति-पक्ष-प्रथित-महिमा

- १०. परमादित्य-भक्तः श्री-महाराज-धरपट्टस्तस्यात्मजस्तत्पाद-सपर्य्या-वाप्त-पुण्योदय[:\*] शैशवात्प्रभृति-खङ्ग-द्वितीय-बाहुरे-
- ११. व समद-पर-गज-घटा-[ऽऽ\*]स्फोटन-प्रकाशित-सत्व(त्त्व)-निकषः तत्प्रभाव-प्रगताराति-चूडारत्न-प्रभा-संसक्त-सख्य(व्य)-पा-
- १२. द-नख-रिंम-संहित[:\*] सकल-स्मृति-प्रणीत-मार्ग्न-सम्यक्परि-ः पालन-प्रजा-हृदय-रञ्जनादन्वर्थ-राज-शब्दो रूप-कान्ति-स्थैर्य्य-
- १३. गाम्भीर्य्य-बुद्धि-संपद्भिः स्मर-शशाङ्कार्द्वि(द्वि)राजोदधि-त्रिदश-गुरु-धने[शा<sup>\*</sup>]नतिशयाना(नो) [ऽ\*]भय-प्रदान-परतया तृग्ग-व-
- १४. दपास्त[ा\*]शेष-स्व-कार्य्य-फलः पदचारीव सकल-भुवन-मण्डला-भोग-प्रमोदः परममाहेश्वरः श्री-महारा-
- १५. ज-गुहसेनः [॥\*] तस्य सुतस्तत्पाद-नख-मयूख-संतान-निर्वृत्त-जाह्नवी-जलो(लौ)घ-विक्षालिताञ्चेष-कल्मषः प्रग्रिय-ज्ञत-
- १६. सहस्रोपजीव्य-भोग-संपत् रूप-लोभादिवाश्य(श्रि)तस्सरसमाभिग-मिकैर्युं गाँ[:\*] सहज-शक्ति-शिक्षा-विशेष-विस्मा-
- १७. पिताखिल-धनुर्घरः प्रथम-नरपित-समितसृष्टानामनुपालियता धम्म्यं(मर्म)-दायानामपाकर्त्ता
- १८. प्रजोपघात-कारिगामुपप्लवानां दर्शयिता श्री-सरस्वत्योरेकाघि-वासस्य संहताराति-

#### Second Plate

- १६. पक्ष-लक्ष्मी-परिक्षोभ-दक्ष-विक्रमः क्रमोपसंप्राप्त विमल-पार्त्थिव-श्रीः परममाहेश्वरः महाराज-
- २०. श्रि(श्री)-धरसेनः कुशली सर्व्वानेवायुक्तक-विनियुक्तक-द्राङ्गिक-ः महत्तर-चाट-भट-ध्रुवाधिकरिएकि-दण्डपाशिक-
- २१. राजस्थानीय-कुमारामात्यादीनन्यांश्च यथा-संबध्यमानकात्ः समाज्ञापयत्यस्तु वः संविदितं यथा मया माता-

- २२. पित्रोः पुण्याप्यायनायात्मनश्चैहिकानुष्मिक-यथाभिलिषत-फला-वाप्तये श्रन्तरत्रायां शिवक-पद्रके वीरसेन-
- २३. दन्तिक-प्रत्यय-पादावर्त्त-शतं एतस्मादपरतः पादावर्ता प्रञ्च-दश तथा ग्रपर-सीम्नि स्कम्भसेन-प्रत्यय-पादावर्त्त-शतं विशाधिकं
- २४. पूर्व्व-सोम्नि पादावर्त्ता दश डोम्भिग्रामे पूर्व्व-सोम्नि वर्द्धकी-प्रत्यय-पादावर्त्ता नविति[:\*] वज्रग्रामे [s\*]पर-सोम्नि ग्राम-शिखर-पादावर्त्त-शतं
- २५. वी(?)कि(?)दिन्न-महत्तर-प्रत्यया ग्रष्टाविङ्शति-पादावर्त्त-परि-सरा वापी । भुम्भुस-पद्रके-कुटुम्वि(म्ब)-बोटक-प्रत्यया(य)-पादावर्त्त-शतं
- २६. वापी च । एतत्सोद्रङ्गं सोपरिकरं स-वात-भूत-धान्य-हिरण्यादेयं सोत्पद्यमान-विष्टी(ष्टि)कं समस्त-राजकीयानाम-
- २७. हस्त-प्रक्षेपर्गीयं भूमि-च्छिद्र-न्यायेन उन्नत-निवासी(सि)-वाज-सेनयी(यि)-कण्व-वत्स-सगोत्र-ब्राह्मर्ग-रुद्रभूतये बलि-चरु-वैश्व-
- २८. देवाग्निहोत्रातिथि-पञ्चमहायाज्ञिकानां क्रियागां समुत्सर्प्गार्त्थ-मा चन्द्राक्काण्गंव-सरित्क्षिति-स्थिति-समकालीनं पुत्र-पौ-
- २६. त्रान्वय-भोग्यं उदक-सर्गोग् निसृष्टं [1\*] यतो ऽस्योचितया ब्रह्म-देय-स्थित्या भुंजतः कृषतः कर्षयतः प्रदिशतो वा
- ३०. न कैश्चित्प्रतिषेधे वीत्ततव्यं [1\*] [ग्रा\*]गामि-भद्र-नृपतिभिश्चा-स्मद्वंशजैरनित्यान्यैश्वर्याण्यस्थिरं मानुष्यं सामान्यं च भूमि-
- ३१. दान-फलमवगच्छद्भिरयमस्सद्दायो [s\*]नुमन्तव्यः परिपालयितव्यश्च [।\*] यश्चैनमाच्छिन्द्यादाच्छिद्यमानं चानु-
- ३२. मोदेत स पञ्चिभिर्महापातकै[:\*] ।। सोपपातकै[:\*] ।। स स(सं)युक्तस्स्यादित्युक्तं च भगवता देद-व्यासेन व्यासेन ।। (।)
- ३३, षिट वर्ष-सहस्राणि स्वर्गो तिष्ठति भूमि-दः [।\*] ग्राच्छेताः चानुमन्ता च । तान्येव नरके वसेत् ।।[१\*] पूर्व्व-दत्तां

- ३४. द्विजातिम्यो यत्नाद्रक्ष युधिष्ठिर ॥(।) मही(हीं) महिमतां श्रोहठ ॥ दानाच्छ्रेयो [s\*]नुपालनम् ॥[२\*] बहुभिर्व्वसुधा भुक्ता
- ३४. राजिमस्सगरादिभिः ।[।३\*] यस्य यस्य यदा भूमिः तस्य तस्य तदा फलिमितिः(ति) ।(।।) लिखितं स[ा\*]न्धिवग्रहिक-स्कन्द-भटेन ।। सं २०० ४० २ वैशाख ब १० ४ [॥\*]

## MADHUBAN PLATE OF HARSHA The year 25

Provenance—Madhuban, Nathupur pargana, Tehsil Sagri, Azamgarh Distt., U.P.

Published in-F. Kielhorn, Ep. Ind., Vol. VII, pp. 155 ff.

Language-Sanskrit prose, except for three verses.

Script—North-western class of Brahmi, resembling that of Lakha Mandal inscription.

Metres-शादू ल-विक्रीडित 1 ; वसन्त-तिलका 2 ; अनुष्टुम् 3.

- Object—Grant by King Harsha, of the village सोमकुरहका in the कुरह-धानी विषय of the आवस्ति मुक्ति, which had been previously held by a Brahmana on the strength of a forged charter, to two other Brahmanas.
- १. ॐ स्वस्ति [।।\*] महा-नौ-हस्त्यव्व-जयस्कन्धावारात्किपित्थिकायाः महाराज-श्री-नरवर्द्धनस्तस्य पुत्त्रस्तत्पादानुध्यातः श्री-वित्रिग्गी-देव्यामृत्पन्नः परमादित्य-भक्तो
- २. महाराज-श्री-राज्यवर्द्धनस्तस्य पुत्त्रस्तपादानुध्यातः श्री-ग्रप्सरो-देव्यामुत्पन्नः परमादित्य-भक्तो महाराज-श्रीमद(दा)दित्यवर्द्धन-स्तस्य पुत्त्रस्तत्पादानुध्यातः श्री-महा-
- ३. सेनगुप्ता-देव्यामुत्पन्नश्चतुस्समुद्रातिक्क्रान्त-कीत्तः प्रतापानुरागो-पनतान्य-राजा(जो) वर्ष्णाश्रम-व्यवस्थापन-प्रवृत्त-चक्र एक-चक्क्र-रथ इव प्रजानामात्ति-हरः

- ४. परमादित्य-भक्तः परम-भट्टारक-महाराजाधिराज-श्री-प्रभाकर-वर्द्धनस्तस्य पुत्त्रस्तत्पादानुध्यातः सित-यशः-प्रतान-विच्छुरित-सकल-भुवन-मण्डलः परिगृहीत-
- प्र. धनद-वरुगोन्द्र-प्रभृति-लोकपाल-तेजाः सत्पथोपार्ज्जितानेक-द्रविग्-भूमि-प्रदान-सम्प्रीगितार्थि-हृदयो [ऽ\*]तिशयित-पूर्व्वराज-चरितो देव्याममल-यशोमत्यां
- ६. श्री-यशोमत्यामुत्पन्नः परम-सौगतः सुगत इव परिहतैक-रतः परम-भट्टारक-महाराजाधिराज-श्री-राज्यवर्द्धनः राजानो युधि दुष्ट-वाजिन इव श्री-देवगुप्ता-
- ७. दयः कृत्वा येन कशा-प्रहार-विमुखाः सर्व्वे समं संयताः [।\*] उत्खाय द्विषतो विजित्य वसुधां कृत्वा प्रजानां प्रियं प्रागानु-ज्ञितवानराति-भवने सत्यानुरोधेन यः [।।१।।\*] तस्यानुज-
- द. स्तत्पादानुध्यातः परम-माहेश्वरो महेश्वर इव सर्व्व-सत्वा(त्त्वा)-नुकम्पो परम-भट्टारक-महाराजाधिराज-श्री-हर्षः श्रावस्ति-भुक्तौ कुण्डधानि-वैषयिक-सोमकुण्डका-ग्रामे
- ह. सप्रुपगतां (तान्) महासामन्त-महाराज-दौस्साध-साधनिक-प्रमा-तार-राजस्थानीय-कुमारामात्योपरिक-विषयपति-भट-चाट-सेवका-दौन्प्रतिवासि-जनपदा(दां) इच समा-
- १०. ज्ञापयत्यस्तु वः सम्वि (संवि) दितं (त) मयं सोमकुण्डका-ग्रामो व्रा(ब्रा)ह्मरा-वामरथ्येन कूट-शासनेन भुक्तक इति विचार्य यतस्त-च्छासनं भङ्क्तवा तस्मादाक्षिप्य च स्व-सीमा-
- ११. पर्यन्त-सोद्रङ्गः सर्व्व-राजकुलाभाव्य-प्रत्याय-समेतः सर्व्व-परिहृत-परिहारो विषयादुद्धृत-पिण्डः पुत्त्र-पौत्त्रानुगः चन्द्राक्कं-क्षिति-सम-कालीनो
- १२. भूमिच्छिद्र-न्यायेन मया पितुः परम-भट्टारक-महाराजाधिराज-श्री-प्रभाकरवर्द्धनदेवस्य मातुः परम-भट्टारिका-महादेवी-राज्ञी-श्री-यशोमती-देव्याः

- १३. ज्येष्ठ भ्रातृ- परमभट्टारक-महाराजाधिराज श्री राज्यवर्द्धनदेव-पादानां च पुण्य-यशो [s\*]भिवृद्धये सार्वाण्ण-सगोत्त्र-च्छन्दोग-सत्र(ब्र)ह्मचारि-भट्ट-वातस्वामि-
- १४. विष्णुवृद्ध-सगोत्त्र-व(ब) ह्वृच-सव्न(ब्र)ह्मचारि-भट्ट-शिवदेव-स्वामि-भ्यां प्रतिग्रह-धर्म्म(म्में)गाग्रहारत्वेन प्रतिपादितः [।\*] विदित्वा भविद्भः समनुमन्तव्यः प्रति-
- १५. वासि-जनपदैरप्याज्ञा-श्रवग्ग-विधेयैभू त्वा यथासमुचित-नुल्य-मेय-भाग-भोग-कर-हिरण्यादि-प्रत्यायाः ग्रनयोरेघोपनेयाः सेवोपस्थानं च करगोयमित्य(ति । ग्र)-
- १६. पि च ।। ग्रस्मत्कुल-क्क्रममुदारमुदाहरिद्भरन्यैश्च दानिमदमम्य-नुमोदनीयं [।\*] लक्ष्म्यास्तिडित्सिलल-बुद्धु (बुद्बु)द-चंचलायाः दानं फलं पर-यशः-परिपालनं च ।।[२।।\*] कर्म्मणा
- १७, मनसा वाचा कर्त्तव्यं प्राणिने हितं [।\*] हर्षेणैत[त्\*] समाख्यातं धम्मार्ज्जं नमनुत्तमं ।।[३।।\*] दूतको [ऽ\*]त्त्र महाप्रमातार-महा-सामन्त-श्री-स्कन्दगुप्तः [।\*] महाक्षपटलाधिकरणाधि-
- ६८. कृत-सामन्त-महाराजेश्वरगुप्त-समादेशाच्चोत्कीण्एँ गर्जा रेगा [॥\*] सम्वत् (संवत्) २० ५ मार्गशीर्ष-वदि ६ [॥\*]

## APHSAD STONE INSCRIPTION OF ADITYASENA

Provenance—Village Aphsad in Nawada Tehsil, Distt. Gaya. The original stone is now lost.

Published in—Fleet, Corp. Insc. Ind., Vol. III, No. 42, p. 200 ff.

Language—Sanskrit verse.

Script—Northern Alphabet of Kutila variety of मनव of 7th cent.

Metres—शाद् ल-विक्रीडित 1, 5, 14, 16, 17, 20, 25, 26, 28, 29; आर्था 2, 4, 6, 7, 12, 15; स्नग्धरा 3, 8, 21, 24; वसन्त-तिलका 11, 18, 19, 22; अनुष्टुम् 9, 10, 13, 23, 27, 30.

- Object—Building of a Vishnu temple by Adityasena of the family of the Later Guptas of Magadha, a religious College or monastery by his mother श्रीमती, and the excavation of a tank by his wife को खंदेबी.
- १. ॐ [॥ ] ग्रासीद्दन्ति-सहस्र-गाढ-कटको विद्याधराध्यासितः सद्वंशः स्थिर उन्नतो गिरिरिव श्रीकृष्णगुप्तो नृषः । हप्ताराति-मदान्ध-वारग्-घटा-कुम्भ-स्थलीः क्षुन्दता यस्यासंख्य-रिपु-प्रताप-जियना दोष्णा मृगेन्द्रायितं ॥ [१ ] सकलः कलङ्क-रहितः
- २. क्षत-तिमिरस्तोयधेः शशाङ्कः इव । तस्मादुदपादि सुतो देवः श्री-हर्षगुप्त इति ॥[२\*] श्री योग्याकाल-हेलावनत-दृढ-घनुर्भोम-वा-(बा)गौघ-पाती मूर्तैं (त्तें)ः स्व-स्वामि-लक्ष्मी-वसति-विमुखिते-रीक्षितः सास्र (श्रु)-पातं । घोरागामा-
- ३. हवानां लिखितिमव जयं क्लाघ्यमाविर्द्धानो वक्षस्युद्दाम-शस्त्र-व्रग्-कठिन-किग्-ग्रन्थि-लेखा-च्छलेन ।।[३\*] श्री-जीवितगुप्तो [ऽ\*]भूतिक्षतीश-चूडामिगः सुतस्तस्य । यो हप्त-वैरि-नारी-मुख-निलन-वनैक-शेसे(शिशि)रकरः ।।[४\*]
- ४. मुक्तामुक्त-पयः-प्रवाह-शिशिरासूत्तुङ्ग-ताली-वन-भ्रास्यद्दन्ति-करा-वलून-कदली-काण्डेषु वेलास्वापि । इच्योतत्स्फार-तुषार-निर्भर-पयः-शीते [s\*]पि शैले स्थितान्यस्योच्चैद्विषतो मुमोच
  - ५. न महाघोरः प्रताप-ज्वरः ।।[५\*] यस्यातिमानुषं कर्म्म दृश्यते वि-स्मयाज्जनौघेन । ग्रद्यापि कोशवर्द्धनतटात्प्लुतं पवनजस्येव ।।[६\*] प्रख्यात-शक्तिमाजिषु पुरः-सरं श्री-कुमा-
- ६. रगुप्तमिति । श्रजनयदेकं स नृपो हर इव शिखि-वाहनं तनयं ।।[७\*] उत्सर्पद्वात-हेला-चिलत-कदिलका-वीचि-माला-वितानः प्रोद्यद्धली-जलौघ-भ्रमित-गुरु-महामत्त-
- ७, मातङ्ग-शैलः । भीमः श्रीशानवर्म्म-क्षितिपति-शशिनः सैन्य-दुग्धोद-सिन्धुर्लक्ष्मी-संप्राप्ति-हेतुः सपदि विमथितो मन्दरीभूय येन ॥[द\*] शौर्य-सत्य-द्रत-धरो यः प्रयाग-गतो ध-

- ्द्रः ने । ग्रम्भसीव करीषाग्नौ मग्नः स पुष्प-पूजितः ।।[१\*] श्री-दामोदरगुप्तो [ऽ\*]भूत्तनयस्तस्य भूपतेः । येन दामोदरेगोव दैत्या इव हता द्विषः ।।[१० ] यो मौखरेः समितिषुद्ध-
- ह. त-हूग्ग-सैन्या वलाद्धटा-विघटयन्नुरु-वारगानां । संमूच्छितः सुर-वधु(धू)र्वरयं(यन्) ममेति तत्पाग्ग(ग्गि)-पङ्कज-सुख-स्पर्शाद्विषु-(बु)द्धः ॥[११\*] गुगाव[द्\*]-द्विज-कन्याना (नां)नानालंकार-यौवन-
- १०. वतीनां । परिगायितवान्स नृपः शतं नि (वि) सृष्टाग्रहारागां ।।[१२\*] [श्री]महासेनगुप्तो [ऽ\*]भूत्तस्माद्वीराग्र-गाे[ः\*] सुतः । सर्व्व-वीर-समाजेषु लेभे यो धुरि वीरत[ां] [।।१३\*] [श्री]-मत्सुस्थितवर्मा-युद्ध-विजय-
- ११. क्लाघा-पदाङ्कं मुहुर्यस्याद्यापि विवु(बु)द्ध-कुन्द-कुमुद-क्षुण्णा(?)-च्छहार[ािय?]त(तं)। लौहित्यस्य त[टे]षु [क्गी]तल-त[ले]-षू[त्फु]ल(ल्ल)नाग-[द्गु]म-च्छाया-सुप्त-विवु(बु)द्ध-[िस]द्ध-[िम]थुनै: [स्फी]तं यशो गीयते।।[१४\*] वसुदेवा-
- १२. दिव तस्माच्छी-[से]वन-[शो?भो]दित-चरग्ग-युगः । श्री-माधवगुप्तो [s\*]भून्माधव इव विक्रमैक-रस[:।][१५\*] [---ं]नुस्मृतो धुरि र[गो] श्लाधवतामग्र[गो]ः सो(सौ)जन्य-स्यनिधानमर्थ-निध(च)-
- १३. य-त्यागो[द्\*]धुराएगां ध(व)र[ः] । ल[क्ष्मी]-स[त्य-स]रस्वती-कुल-गृ[हं] धर्मस्य सेतुर्द्धः पू(?)ज्यो(?)ना[िस्त] स [भू]-तले [ $\sim\sim\sim--\sim$ ]ल[ः?] सद्गु[एाँः] ॥[१६\*] च[क्रं] पारिग-तलेन सो [ऽ\*]प्युदवहत्तस्यापि शा[ङ्कः] धनु-
- १४. निशायासुहृद[ं] सुखाय सुहृदां तस्याप्यसिनंन्दकः । प्राप्ते विद्विष-तां वधे प्रतिहृ[तं ?] तेनाप [------------] ढ(?)रि (?) म(?) [--]न्याः प्राप्तेमुर्जनाः ।।[१७\*] ग्राजो मया विनिहिता व(ब)-

- १५. लिनो द्विष[न्तः] कृ[त्यं] न म(मे) [s\*]स्त्यपरमित्यवधार्य वीरः [।] श्री-हर्षदेव-निज-[सं]गम-वाञ्छया च(१) [----/ - - - - - ।।][१८\*] श्रीमन्व(न्ब)भूव दलितारि-करीन्द्र-कुम्भ-मुक्ता-रजः-
- १६. पटल-पांसुल-मण्डलाग्रः। श्रादित्यसेन इति तत्तनयः क्षितीश-चूडाम[िए] हैं [~~~~~-।।] [१६\*] [---────] मागतमिर्ध्वंसोत्थमाप्तं यशः श्लाघ्यं
- १७, सर्व्व धनुष्मतां पुर इति श्लाघां परां बिश्रति । श्राशीर्व्वाद-परं-परा चि(?)र-सक्र**(**?)द् [--~---~───] यामासम(?) ।।[२०<sup>\*</sup>] श्राजौ स्वेद-च्छलेन ध्व-
- १८. ज-पट-शिलया मार्जितो दान-पङ्कं खङ्गं क्षुण्योन मुक्ता-शकल-सिकत[ली]कृ(?)त्य(?)  $[-- \smile --$ ాాా –] मत(त्त)-मा[तं]ग-घातं तद्गन्धाकुष्ट-सर्पंद्ध(द्ब)-
- १६. हल-परिमल-भ्रात्त (न्त)-मत्तालि-जालं ।।[२१\*] श्राव (ब) द्ध-भीम-विकट-भ्रु कुटी-कठोर-[सं]गा(ग्रा)म [-~~-──── । ────── ]व-वल्लभ-भृत्य-वर्ग्ग-गोष्ठीषु पेश-
- लतया परिहास-शीलः ।।[२२<sup>\*</sup>] सत्य-भर्त्तृ -व्रता यस्य मुखोप-ध[1]न-तापसी । प[t]हास  $[- \sim - - -$ -11 [२३ $^{*}$ ] [--- $\sim$ -]ज्ञः सकल-रिपु-व(ब)ल-ध्वंस-हेतुर्गरी-
- यान्निस्त्रिशोत्खात-घात-श्रम-जित-जडो [ऽ\*]प्यूर्ज्जित-स्व-प्रतापः। [क्वे]तातपत्त्र-स्थगित-वसुमती-मण्डलो लो-
- २२. क-पालः ।।[२४\*] म्राजौ मत्त-गजेन्द्र-कुम्भ-दलन-स्फीत-स्फुरहो-

- र्यु गो ध्वस्ताने(१)क (१) रिपु-प्रभाव-[व ---] यशो-मण्डलः । न्यस्ताशेष-नरेन्द्र-मौलि-चरण-स्फार-प्रतापान-
- २३. लो लक्ष्मीवान्समराभिमान-विमल-प्रख्यात-कीर्त्तनृ पः ॥ [२५\*] येनेयं शरदिन्दु-विम्व(बिम्ब)-धवला प्रख्यात-भूमण्डला लक्ष्मी-संगम-कांक्षया सुमहती कीर्त्तिश्चिरं कोपिता । याता सा-
- २४. गर-पारमद्भुततमा सापत्न्य-वैरादहो तेनेदं भवनोत्तमं क्षिति-भुजा विष्णोः कृते कारितं ।।[२६\*] तज्जनन्या महादेव्या श्रीमत्या कारितो मठः । धार्मिकेभ्य[ः] स्वयं दत्तः सुरलो-
- २४. क-गृहोपमः ।।[२७\*] शंखन्दु-स्फटिक-प्रभा-प्रतिसम-स्फार-स्फुर-च्छीकरं नक्र-क्रान्ति-चलत्तरङ्ग-विलसत्पक्षि-प्रनृत्यित्ति । राज्ञा खानितमद्भृतं सुतपसा पेपीयमानं
- २६. जनैस्तस्यैव प्रिय-भार्यया नरपतेः श्रीकोरादेव्या सरः ॥[२८\*] या-वच्चन्द्र-कला हरस्य शिरसि श्रीः शाङ्गिराो वक्षसि व (ब्र)ह्यास्ये च सरस्वती कृत-
- २७. [ --- - ] । [भोगे] भूर्भु जगाधिपस्य च तिंड-द्यावद्घनस्योदरे तावत्कीर्त्तिमहातनोति धवलामादित्यसेनो नृपः ।।[२६\*] सूक्ष्मिशिवेन गौडेन प्रशस्तिविकटाक्षरा ।।(।)

२८. [---]मा(?)मिता सम्यग्धार्मिकेन सुधीमता ॥[३०\*]

## RITHPUR COPPER-PLATE INSCRIPTION OF PRABHAVATIGUPTA of the time of Pravarasena II

Royal year 19

Provenance-Rithpur (Riddhapura), Amaraoti, Berar.

Published in—JPASB; N.S., Vol. XX, p. 58 ff.; D. C. Sircar, Select Inscriptions, p. 415 ff.

Language — Sanskrit with a slight influence of Prakrit.

Script—Box-headed Brahmi of the southern variety of the 5th cent.

A.D.

Metre—Verse अनुष्ड्रभ्

Object—Grant of the village अश्वत्थ-नगर (mod. Asatpur in Ellich Distt. Berar) to the Brahman cy the queen Prabhavati Gupta.

## First Plate

- १. [१ँ] जित (तं) भगवता ।। रामगिरि-स्वामिन पाद-मूलाद्-गुप्तान[ा\*]मादि-
- २. राजो महाराज-श्री-घटोत्कचस्तस्य पुत्रो महाराज-श्री-चन्द्र-
- ३. गुप्त[स्\*] तस्य पुत्रस्तत्पाद-परिगृहीत(तो) लिच्छवि-दौहित्रो
- ४. महादेव्या (व्यां) कुमारदेव्यामुत्पन्नो महाराज-श्री-समुद्रगुप्तस्तस्य पुत्र-
- थ्र. स्तत्पादानुद्धचातो न्यायागतानेक-गो-हिरण्य-कोटि-सहस्र-प्रदस्सर्व-राजो-

## Second Plate: First Side

- इ. च्छेता पृथिव्यामप्रतिरथ परम-भागवतो महाहेव्या(व्यां) दत्त-व्यामु-
- ७. त्पनो (न्नो) महाराजाधिराज-श्री-चन्द्रगुप्तस्तस्य दुहिता धारगा-सगोत्रा
- द. नागकुलोत्पन्नाया(यां) कुबेरा(र)नाग-देव्यामुत्पन्ना उभय-कुलाल-
- ह. ङ्कार-भु(भू)ता वाकाटकाना(नां) महाराज-श्री-रुद्रसेनस्याग्र-महिषी
- १०. वाकाटकानाम्महाराज-श्री-दामोदरसेन-प्रवरसेन-जननी भगव-
- ११. त्पादानुद्धचाता साग्र-वर्ष-शत[ा\*] दी (जी) व-पुत्र-पौत्रा [श्री]-महादेवी-प्रभ[ा\*]वती

Second Plate: Second side

१२. गुप्ता कौशिक-मार्ग्ग (मार्ग्गे) ग्रद्दवत्थ-नगरे सब्रहन (ब्राह्मरा)-पुरोग-ग्र[ा\*]म-महत्तरा (रां)इच

- १३. कुशलमुक्त्वा सम[ा\*]ज्ञापयत(ति) [।\*] ऐहिकामुत्रिकमस्मिन्नगरे स्व-पुण्याप्यायनात्थ(त्थं)
- १४. पराञार-सगोत्राएगा(एगां) तैत्तिरीय-ब्राह्मएगानामप्य[त्र\*] पुत्रापुत्रा-एगा(सपुत्र-पौत्रारणां)
- १५. अभ्यन्तर-पुर-निवेशने[न\*] सह कर्षक-निवेशनानि च चत्वार(रि)
- १६. भुक्ता(क्त)का(क)-भोग-क्षेत्रमुदक-पूर्व्व(व्वं) शासनेनो (न)स(प्र)-तिबद्धं [।\*] उचितांश्चास्य
- १७. पूर्व्व- राजानुमतांश्चातुर्वेद्य ग्राम मर्य्यादा [परिहारा\*]न्वितरा-मस्तद्यथा

## Third Plate: First Side

- १८. अ-करदायी अ-भट-च्छ[ा\*]त्र-प्रावेश्य[:\*] ग्र-पुष्प-क्षीर-संदोह[:\*] श्र-चारा-
- १६. सन-चर्माङ्गार[:\*] ग्र-लवरा-िवलन्व(न्न)-क्रेरा-ख[ा•]नक[:] सर्व्ब-विस्वि (ष्ट)-परिहारा (र)-
- २०. परिहृत[:\*] सनिधानं सोपनिधानं स-वलृष्तोपवलृष्तमाचन्द्रा-
- २१ दित्य-कालीय[:\*] पुत्र-पै(पौ)त्रानुगामी [।\*] भुञ्जता(तां) न केनचिद्वचाघात-
- २२. ×कर्तव्य[:] सर्व्ब-क्रियाभिस्संरक्षितव्य 💢 परिवर्द्धयितव्यश्च [।\*] यञ्चस्मा (यश्चास्म)-
- २३. च्छासनमगरणायमान[:\*] स्वल्पामपि परिबाधा(धां) कुर्य्यात्कार-येत वा तस्य

## Third Plate: Second Side .

- २४. ब्राह्मगौरावेदितस्य स-दण्ड-निग्रहं करिष्यामः [।\*] ग्रस्मि (स्मि)-रच धर्मादर-
- २५. करणे ग्रनी(ती)तानेक-राज-दत्ता(त्त)-सञ्चित(न्त)न-परि-पालनं पुन्या(ण्या)नुकीर्त्तन-

२६. परिहारात्थं न कीर्त्तयाम[:\*] [।\*] सङ्कल्पिधयोग-पराक्रमोपिज-

२७. तान्वर्त्तमानाम (तानवर्त्तमानाना) ज्ञापयामः [।\*] व्यास-गीतश्चात्र

इलोक 💢 प्रमाएां [।\*]

२८. स्व-दत्ता (त्तां) पर-दत्तां वा यो हरेत वसुन्धराम् [।\*] गवां शत-सहस्रस्य

२६. हन्तु 💢 पिबति दुष्कृतमिति ।। वाकाटकाना(नां) महाराज-श्रो-प्रवर-

### Fourth Plate

- ३०. सेनस्य राज्य(ज्यं) प्रशासत[: ] स(सं)व्वत्सरे एक्न-विश्वतिमे कात्तिक-मा-
- ३१. स-शुक्ल-पक्ष-द्वादश्या(श्यां) [।\*] दु(दू)तक[:\*] देवनन्द-स्वामी[।\*] ली(लि)खिता प्रभुसिङ्गे (सिंहे)न [॥\*]

## POONA COPPER-PLATE INSCRIPTION OF **PRABHAVATIGUPTA**

Regnal year 13

Provenance-Poona Maharashtra.

Publised in-K. N. Dikshit, Ep. Ind., Vol. XV, p. 41 ff.; D. C. Sircar, Select Inscriptions, p. 411 ff.

Language—Sanskrit prose except the verse in line 21.

Script-Nail-headed variety of southern Brahmi of 5th cent. A.D. with some Northern peculiarities.

Metre—अनुष्ट्म 1, 2.

Object-Grant of Uriguna village to scrya Chanalasvamin by Prabhavatigupta, daughter of Chandragupta, and the chief Queen of the Vakataka King Rudrasena II.

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

Seal

## वाकाटकललामस्य [क्र]मप्राप्तनृपश्चिय[: ।\*] जनन्या युवराजस्य शासनं रिपुशास[नं] [।।\*] १

#### First Plate

- १. हष्टम्[॥\*] जितं भगवता [॥\*] स्वस्ति नन्दिवर्द्धनादा(त् ॥ ग्रा)-सीद्गुप्तादिरा[जो म]ह[।राज]-
- २. श्री-घटोत्कचस्तस्य सत्पुत्रो महाराज-श्री-चन्द्रगुप्तस्तस्य सत्पुत्रो
- ३. [s\*]नेकाश्वमेध-याजी लिच्छवि-दो(दौ)हित्रौ(त्रो) महादेव्यां कुमा-रदेव्यामुत्पन्नो
- ४. सहाराजाधिराज-श्री-समुद्रगुप्तस्तत्प(त्स)त्पुत्रस्तत्पाद-परिगृहीतः
- थ्र. पृथिव्यामप्रतिरथस्सर्वराजोछे(च्छे)ता चतुरुदिध-सिललास्वादित-
- ६. यशा [ग्र\*]नेक-गो-हिरण्य-कोटो-सहस्र-प्रदळ परम-भागवतो भहारा-
- ७. ्जाधिराज-श्री-चन्द्रगुप्तस्य दुहिता धारग-सगोत्रा नागकुल-सम्भू-
- द्र. ताया(यां) श्री-महादेव्या(व्यां) कुवेरनाग यामुत्पन्नोभय-कुला-लङ्कार-भूता [s\*]त्यन्त-भगवद्भक्ता
- ६. वाकाटकानां महाराज-ग्री-रुद्रसेनस्याग्र-महिषी युवराज-
- १०. श्री-दिवाकरसेन-जननी श्री-प्रभावति(ती)-गुप्ता सुप्रतिष्ठाहारे

#### Second Plate

- ११. विलवगाकस्य पूर्व-पाइवें शीर्ष-ग्रामस्य दक्षिगा-पाइवें कदापिञ्ज-नस्यापर-पाइवें
- १२. सिदिविवरकस्योत्तर-पाइर्वे उङ्गुग्-ग्रामे ब्राह्मगाद्यान्प्राम-कटुम्बिनन 🗙 कुशल-
- १३. मुक्त्वा समाज्ञापयित [।\*] विदितमस्तु वो यथैष ग्रामो [s\*]स्माभि[:\*] स्व-पुण्याप्यायना[त्थै]

- १४. कार्त्तिक-शुक्ल-द्वादश्या(श्यां) भगवत्पाद-मूले निवेद्य भगवद्भक्ता-चार्य-चनालस्वामिने [s\*]पूर्व्व-
- १५. दत्त्या उदक-पूर्व्वमितसृष्टो यतो भवा(व)िद्भूरुचित-मर्थ्यादया सर्व्वाज्ञा कर्त्तव्या[:\*] पूर्व्व-
- १६. राज्जा(जा)नुम[तां]क्चात्र चातुर्विद्याग्रहारपरीहारान्वितराम-स्तद्यथा [ऽ\*]भट-छ(च्छा)त्र-प्रावेक्यः
- १७. ग्र-चारासन-चर्माङ्गार-क्लिण्व-क्रोगि-खानकः ग्र-पा[र\*]म्पर[:\*]
  ग्र-पशु-मेध्यः ग्र-पुष्प-क्षीर-सन्दोहः
- १८. सनिधिस्सोपनिधि[:\*] सकृ(क्लृ)प्तोपकृ(क्लृ)प्तः [।\*] न(त)-देष भविष्यद्राजि(ज)भिस्संरक्षितव्य[:\*] परिवर्द्ध-
- १६. यितव्यश्च [।\*] यश्चास्मच्छासनमगरायमानस्स्वल्पामप्यत्राबाधा-(धां) कुर्यातकारयी (ये)त वा
- २०. तस्य ब्रह्मण्(गौ)रावेदितस्य सदण्ड-निग्रहं कुर्य्याम [।\*] व्यास-गि(गी)ता(त)श्चात्र श्लोको भवति [।\*]
- २१. स्व-दत्तां पर-दत्ता(त्तां) वा यो हरेत वसुन्धरां [।\*] गवा(वां)-(वां)शत-सहस्रस्य हन्तुर्हरति दुष्कृतम् [।।\*] [२\*]
- २२. संवत्सरे च त्रयोदशमे(दशे) लिखितमिद(दं) शासनम् [1\*] चक्कदासेनोत्कट्टितम्(नोट्टिङ्कतम्) [॥\*]

## CHAMMAK COPPER-PLATE INSCRIPTION OF MAHARAJA PRAVARASENA II

Regnal year 18

Provenance—Found in ploughing a field at Chammak, the ancient Charmanka of the inscription, a village in Ilichpur Dist., Berar.

Published in—Bhagwanlal Indraji, Notes on the Buddha Rock Temples of Ajanta, p. 54ff.; , Buhler, Arch. Sur. W. Ind., Vol. IV,

p. 116 ff.; Ind. Ant. XII, p. 239 ff.; Fleet, Corp. Insc. Ind., Vol III, No. 55, p. 236 ff.

Language-Sanskrit with slight influence of Prakrit.

Script—Box-headed variety of southern Brahmi of 5th cent. A.D. Metre—अनष्टुम् 1-3.

Object—To record the grant by Pravarasena II, to a thousand Brahmanas, of the village Charmanka, in the Bhojakata kingdom.

Seal

वाकाटक-ललामस्य विक्रम-प्राप्त-नृप-श्रियः [।\*] राज्ञ प्रवरसेनस्य शासनं रिपु-शासनं [।।\*] [१\*]

#### First Plate

- १. हष्टं [।।\*] स्वस्ति [।।\*] प्रवरपुरादग्निष्टोमाप्तोर्य्यामोक्थ्य-षोडश्यातिरात्र-
- २. वाजपेय-बृहस्पतिसव-साद्यस्क्र-चतुरव्यमेध-याजिनः
- ३. वि(वि)[ध्पाुवृ]द्ध-सगोत्रस्य सम्रा[ट्]-वाकाटकानां महाराज-शृ-(श्री)-प्रवरसेनस्य
- ४. सूनोः सूनोः ग्रत्यन्त-[स्वा]मि-महाभैरव-भक्तस्य ग्र(ग्रं)स-भार-सन्ति(न्नि)वेशि-
- ४. त-शिवलि[ङ्गो]द्वहन-शिव-सुपरितुष्ट-समुत्पादि[त]-राजव(वं)शा-

Second Plate: First Side

- ६. नाम्पराक्रमाधिगत-भागीरथ्या(थ्य)मल-जल-मूर्द् ना(र्द्धा)भिषिक्ता-नान्दशा-
- ७. व्यमेधावभृथ-स्नाता(ना)नाम्भारिहावानां महाराज-श्री-भवनाग-... दौ-
- द. हित्रस्य गौतमी-पुत्रस्य पुत्रस्य वाकाटकानां महाराज-श्री-रुद्रसे-
- हि. नस्य सूनोरत्यत्न(न्त)-माहेश्वरस्य सत्यार्ज्जव-कारुण्य-शौर्य्य-विक्रम-न-

१०. य-विनय-महात्म्याधिम(क)त्व-पात्रागत-भक्ती(क्ति)त्व- धर्म्मवीज-योत्व(विजयित्व)-

Second Plate: Second Side

- ११. मनो-नैर्मा(र्म्म)ल्यादि-[गुगौ]स्समुपेतस्य वर्ष-शतमभिवद्धं मान-कोश-
- १२. दण्ड-साधन-सन्ना(न्ता)न-पुत्र-पौत्रिगः युधिष्ठिर-वत्ने(त्ते) व्वा-काटका-
- नां महाराज-श्री-पृथिवीषेग्रास्य सूनोर्ब्भगवतश्चक्रपाणे 💢 प्रसा-
- १४. दोपाज्जित-श्री-समुदयस्य वाकाटकानां महाराज-श्री-रुद्रसेन[स्य\*]
- १५. सूनोर्म्महाराजाधिराज-श्री-देवगुप्त-सुतायां प्रभाव-

Third Plate : First Side.

- १६. ति(ती)-गुप्तायानुत्पन्त (न्न)स्य शम्भो 💢 प्रसाद-धृति-कार्त्त-युगस्य
- १७. वाकाटकानाम्परम-माहेश्वर-महाराज-श्री-प्रवरलेनस्य वचना[द्\*]
- १८. भोजकट-राज्ये मधुनिद(दी)-तटे चर्माङ्क-नाम-ग्र[ा\*]मः राज-मानिक-भुमी (भूमि)-
- १६. सहस्र रष्टाभिः ८००० [परिमितः\*] शत्र (त्रु) घ्नराज-पुत्र-कोण्ड-राज-विज्ञाप्तचा नाना-गो-
- २०. त्र-चरगोभ्यो बाह्मगोभ्यः सहस्राय दत्तः [॥\*]

Third Plate: Second Side

- २१. यतो [s\*]स्मत्सन्तका[:\*] सर्व्वाध्यक्षाधियोग-नियुक्ता ग्राज्ञा-सञ्च[ा ]रि-कुलपुत्राधिकृता
- [ss\*]ज्ञया[ss\*]ज्ञापय-भटाच्छा(रुछा)त्रारच विश्रुत-पूर्व्या तव्या[:1] विदितमस्तु वो यथे-
- २३. हास्माकम्मनो-धर्मायुव्वं (ब्बं)ल-विजयैश्वर्य-विवृद्धये हिता-

- २४. त्थंमात्मानुग्रहाय वैजै(जिय)के धर्म-स्थाने ग्रपूर्व-दत्या(त्या) उदक-पूर्व-
- मितसृष्टः [। ] ग्रथास्योचितां पूर्व्व-राजानुमतां चातुर्व्वेद्य-ग्राम-म-
- २६. र्यादान्वि(दां वि)तरामस्तद्यथा ग्र-करदायी ग्र-भट-च्छात्र-प्रावेश्य[:\*]

## Fourth Plate: First Side

- २७. अ-पारम्पर-गो-बलि(ली)वर्द्ः [:\*] श्र-पुष्प-क्षीर-सत्दो(न्दो)ह[:\*] ग्र-चिाौरा-
  - २८. सन-चर्माङ्गार[:\*] ग्र-लवरा-क्लिन्न-क्क्रोरा-खनक[:\*] सर्व्व-वे(वि) व्टि-परि-
- २६. हार-परीह (रिहृ)तः स-निधिस्सोपनिधिः सक्लि(क्लृ)प्तोप-क्लि(क्लृ)प्तः
- ३०. आ-चन्द्रादित्य-कालीयः पुत्र-पौत्र[ा\*]नुगमकः [।\*] भु(भुं)जतां न के-
- ३१. नचि[द्\*] व्याघातं(तः) कर्त्तव्यस्सर्व-क्रियाभिस्स(स्सं)-रक्षितव्य रिर(रि)-वर्द्धय-
- ३२. तव्यश्च [1\*] यश्चायं(श्चेदं) शासनमगर्गयमानो(नः) स्वल्प[ा\*]-मपि पि रिबाधा-

## Fourth Plate: Second Side

- ३३. [ङ्कः]र्यात्कारियता वा तस्य ब्राह्मर्गैर्व्वेदितस्य स-व(द)ण्ड-निग्रहं कुर्या- /
  - मः(म) [।\*] ग्रस्मि(स्मिं) श्च धम्मीव (द)र-कर्गो ग्रति (ती)-तानेक-राज-दत्न (त्त)-सञ्चित्न (न्त)न-
- ३५. परिपालनं कृत-पुण्यानुकीर्त्तन-परिहारार्त्यं न कीर्त्तयामः[॥\*]
- ३६. व्यास-गीतौ चात्र श्लोकौ प्रमानि(ग्गो)कर्तव्यौ[ा\*] स्व-दत्तां पर-दत्तां

३७. व्वा(वा)यो हरेत वसुन्धरां [।\*] गवां शत-सहस्रस्य हत्तु (न्तु)-

Fifth Plate : First Side

३८. हरित दुष्कृतं[।।२।।\*] षिट वर्ष-सहस्राणि स्वर्गे मोदित भू-

३६. मिदः[।\*] ग्राच्छेत्ता चानुमन्ता च तान्येव नरके वसेदिति [11311\*]

४०. इशा(शा)सन-स्थितिश्चेयं ब्राह्मगौरीश्वरैश्चानुपालनीया तद्यथा

्राज्ञां स-

४१. प्ताङ्गः राज्ये ग्र-द्द्रोह-प्रवृन्त(त्त)ानां ब्रह्मघ्न-चौर-पारदारिक-राजा-

४२. पथ्यकारि-प्रभृति(ती)नां सङ्ग्र[ा]म(मं) कुर्व्वतां स्रन्य-ग्रामेष्वन-11\*

Fifth Plate: Second Side

ग्राचन्द्रादित्य-कालीयः[।\*] ग्रतो [ऽ∗]न्यथा ४३. पर[ा\*]द्धानां कुर्व्वतामनुमोदतां वा

४४. राज्ञः भु(भू)मि-च्छेदं कुर्व्व(व्वं)तः ग्र-स्तेयमिति [॥\*] प्रा(प्र)-तिग्राहिए।श्चात्र

४५. वार-नियुत्ता(क्ता):[।\*] शाटचायनः गर्गार्य्यः वात्स्य-देवार्य्यः भारद्वाज-

४६. कुमारशम्मर्थ्य[:\*] पाराशर्थ्य-गुहशम्मा काश्यप-देव[ा\*]र्थ्यः महे-इवर[।\*]र्याः\*]

४७. मात्रार्य्य[:\*] कौण्डिण्य(न्य)-रुद्रार्थ्य[:\*] सोमार्थ्य[:\*] हरि-शम्मार्याः\*]

Sixth Plate: First Side

४८. भारद्वाज-कुमारशम्म[ा]र्य्य[:\*] को (कौ) व्डिण्य(न्य)-मातृशम्मा वरशर्मा

४६, गोण्डशर्मा नागशर्मा भारद्वा[ज\*]-शान्तिशम्मा रुद्रशम्मा वात्स्यः(स्य)-

- प्र. भोजक[दे]वार्य्य[:\*] मघशर्मा देवशर्मा भारद्वाज-मोक्ष-शर्मा[ा\*]
- ५१. [ना\*]गशम्मा रेवतिशम्मा धम्मार्व्य[:\*] भारद्वाज-शम्मार्व्य[:\*]
- ५२. नन्दनार्थ्य[:\*] मूलशम्मा । ईश्वरशम्मा । वरशम्मा

Sixth Plate : Second Side

- ४३. चान्स्य(वात्स्य)-स्कन्दार्य्य[:\*] भारद्वाज-बप्पार्य्य[:\*] धम्मर्थ्य ग्रात्रेय-स्कन्दार्य्य[:\*]
- पूर गौतम-सोमशम्मार्य्य[:\*] भनृ(तृं)शम्मा रुद्रश[म्मा\*]र्य्य[:\*] मघार्य्य[:\*] मातृ-
- ५५. शम्मार्ट्य[:\*] ईश्वरशम्मार्घ्य[:\*] गौतम-सगोत्र-मातृशम्मी-
- प्रद. दर्य[:\*] कौण्डिण्य(न्य)-देवशम्मर्द्यि[:\*] वरशम्यार्व्य[:\*] रोहार्द्य[:\*]

#### Seventh Plate

- ५७. गौतम-सगोत्र-स्वामिदे[वा\*]र्य्य[:\*] रेवतिशर्मार्य्य[:\*]
- ४द. ज्येष्ठशम्मार्ट्य[:\*] शाण्डिल्य-कुमारशम्मार्ट्य[:] स्वार्ति(ति) शम्मा-
- ४६. र्य्य[:\*] श[ा\*]टचायरा(न)-काण्ड[ा\*]र्य्य-प्रभृतय:[॥\*] सेनापतौ
- ६०. चित्रवर्म्मार्ग संवत्सरे [s\*]ष्टादश १० ८ ज्येष्ठ-मास-शुक्ल-
- ६१. पक्ष-त्रयोदश्या(i) शासनं लिखितमितिः(ति)[॥\*]

## BODH-GAYA INSCRIPTION OF

The year 269 (588-89 A. D.)

Provenance—From excavations at Bodh Gaya. The stone tablet is preserved in Calcutta Museum.

Published in—Fleet, Corp. Insc. Ind., Vol. III, No. 71, pp. 274ff.

Language—Sanskrit verse, except 32 and date at the end.

- Script—Northern Brahmi, य् resembles देवनागरी.

  Metres—संग्वरा 1, 7, 9 ; शाद् ल-विक्रीडित 2, 3, 6 ; आर्या 4, 8 ; अनुष्डम् 5.

  Object—Erection by महानामन् of a Buddhist temple or monastery at बोधिमण्ड, modern Bodh Gaya. बोधिमण्ड is the name of the miraculous throne (बजासन) under the Bodhi tree.
- १. ॐ[॥\*] व्याप्तो येनाप्रमेयः सकल-शशि-रुचा सर्वतः सत्व(त्व)-धातुः क्षुण्णाः पाषण्ड-योधास्सुगति-पथ-रुधस्तवर्क-शस्त्राभि-युक्ताः[।\*] सम्पूण्णो
- २. धर्म-कोषः प्रकृति-रिपु-हृतः साधितो लोक-भूत्यै ।× शास्तुः शाक्यैक-व(ब)न्धोर्ज्यति चिरतरं तद्यशस्सार-तन्त्त्रम् ।।[१।।\*] नैरोधीं शुभ-भावना-
- ३. मनुमृतः संसार-संक्लेश-जिन्मैत्रेयस्य करे विमुक्ति-विशिता यस्या-द्भुता व्याकृता । निर्वागावसरे च येन चरगौ हुव्हौ मुनेः
  - ४. पावनौ ।<sub>×</sub> पायाद्वः स मुनीन्द्र-शासन-धरः स्तुत्यो महाका<mark>श्यपः ॥</mark> [२॥\*] संयुक्तागमिनो विशुद्ध-रजसः सत्वा (त्त्वा) नुकम्पोद्यताः शिष्या
  - थ्र. यस्य सकृद्विचेरुरमलां लङ्काचलोपत्यकाम् [।\*] तेभ्यः शील-गुर्गा-न्विताश्च शतशः शिष्य-प्रशिष्याः क्रमाज्जातास्तुङ्ग-नरेन्द्र-
  - ६. वंश-तिलकाः प्रोत्सृज्य राज्य-श्रियम् ॥[३॥\*] ध्यानोदयाहित-हितः शुभाशुभ-विवेक-कृद्विहत-मोहः सद्धम्मीतुल-विभवो भवो व(ब)भूव
  - ७. श्रमएास्ततः ।।[४।।\*] राहुलाख्यश्च तच्छिष्य उपसेनो यतिर्यतः [।\*] महानामा क्रमादेवमुपसेनस्ततोपरः ।।[४।।\*] वात्सल्यं शरएा।-
  - दः गतस्य सततं दीनस्य वैशेषिकं व्यापत्सायक-सन्तित-क्षत-भृतेरा-र्त्तस्य चापत्यकं । क्रूरस्याहित-कारिगाः प्रविततं व(ब)न्धोर्यथा-

- शावतः एवं सच्चिरितोद्भवेन यशसा यस्याचितं भूतलं ।।[६॥\*]
   श्रास्त्र-द्वीपाधिवासी पृथु-कुल-जलिधस्तस्य शिष्यो महीयान्
- १०. लङ्का-द्वीप प्रसूतः परहित-निरतः सन्महानाम-नामा । तेनोच्चै-व्वो (ब्बों) धि-मण्डे शशिकर-धवलः सर्व्वतो मण्डपेन ।
- ११. कान्तः प्रासाद एष स्मर व(ब)ल-जियनः कारितो लोक-शास्तुः ॥ [७॥\*] व्यपगत-विषय-स्नेहो हत-तिमिर-दश-प्रदीप-वदसङ्गः [॥\*]
- १२. कुशलेनानेन जनो वो(बो)धि-सुखमनुत्तरं भजताम् ॥[८॥\*] यावद्ध्वान्तापहारी प्रवितत-किर्गाः सर्वतो भाति भास्वान्या-वत्पूर्गो [ऽ\*]म्बु(म्बु)-
- १३, राशिः फिंग-फग्ग-कृटिलैर्ङ्मिम-चक्क्र स्समन्तात् [।\*] यावच्चेन्द्रा-धिवासो विविध-मिग्गि-शिला-चारु-शृङ्गः सुमेरः शोभाढचम्
- १४. तावदेतद्भवनमुरु-मुनेः शाश्वतत्वम्प्रयातु ॥[६॥\*] सम्वत् २०० ६० ६ चैत्त्र शुद्धि ७ ॥

## NALANDA STONE INSCRIPTION OF

The reign of YASOVARMMADEVA

Provenance—Nalanda, the well-known ancient site of Magadha. Published in—*Hirananda Sastri*, Ep. Ind., Vol. XX, p. 37 ff.

Language—Sanskait verse except for the initial symbol and अपि च coming after the 6th stanza.

Script—Northern Brahmi showing marked development resembling those of the Aphsad inscription of Adityasena, in contrast with those of the contemporary and even somewhat later inscriptions.

Metres—शाद् ल-विक्रीडित 1, 3, 4, 5, 6, 8. 10; स्रग्थरा 2, 7, 9, 12, 13, 14,

15; वसन्त-तिलका 11.

Object—Certain gifts, specified in the record made by मालाइ, son of the minister of यशोवम्भदेव, to the temple which king बालादित्य had erected at Nalanda in honour of the son of Suddhodana, i.e., the Buddha.

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

- १. ॐ [॥\*] सन्सा(संसा)र-स्थिर-व(ब)न्धनात्कृत-मितमीक्षाय यो देहिनां कारुण्यात्प्रसभं शरीरमिप यो दत्वा(त्त्वा) तुतोषाथिने [॥\*] सेन्द्रौर्यः स्व-शिरः-किरीट-मकरी-घृष्टांह्रि-
- २. पद्मः सुरैस्तस्मै सर्व्व-पदार्थ-तत्व(त्व)-विदुषे वु(बु)द्धाय नित्यं नमः ।।[१।।\*] सर्व्वेषां मूध्नि दत्वा(त्त्वा) पदमवनिभृतामुद्गतो भूरि-धामा निस्त्रिशांशु-प्रतान-प्रदलित-निखिलाराति-घो-
- ३. रान्धकारः [।\*] ख्यातो यो लोक-पालः सकल-वसुमती-पद्मिनी-वो(बो)ध-हेतुः श्रीमान्भास्वानिवोच्चैस्तपति दिशि-दिशि श्री-यशोवर्म्मदेवः ।।[२।।<sup>‡</sup>] तस्यासौ परम-प्रसाद-स-
- ४. हितः श्रीमानुदाराशयः पुत्रो मार्ग-पतेः प्रतीत-तिकिनोदीची-पते-र्मन्त्रिणः [1\*] मालादो भुवि नन्दनो [ऽ\*]रि-दमनो यो व(ब)न्धु-मत्यास्सुधीर्दीनाशा-परिपूरणै-
- प्र. क-चतुरो घोरो विशुद्धान्वयः ॥[३॥\*] यासावूर्जित-वैरि-भू-प्रविगलद्दानाम्बु (म्बु)-पानोल्लसन्माद्यद्भृङ्ग-करीन्द्र-कुम्भ-दलन-प्राप्त-श्रियाम्भूभुजाम् । नालन्दा ह-
- ६. सतीव सर्व्व-नगरीः शुभ्राभ्र-गौर-स्फुरच्चैत्यांशु-प्रकरैस्सदागम-कला-विख्यात-विद्वज्जना ।।[४।।\*] यस्यामम्बु(म्बु)धरावलेहि-शिखर-श्रेगो वि-
- ७. हारावली मालेवोर्ध्व-विराजिनी विरिचता धात्रा मनोज्ञा भुवः [।\*] नाना-रत्न-मयूख-जाल-खिचत-प्रासाद-देवालया सिद्धद्याधर-सङ्घ-
- द्र, रम्य-वसितर्धत्ते सुमेरोः श्रियम् ॥[५॥\*] ग्रत्रास[ह्य]-पराक्रम-प्रणियना जित्वा [ऽ\*]िखलान्विद्विषो वा(बा)लादित्य-महानृपेण सकलम्भुक्त्वा च भू-मण्डलम् [।\*]
- प्रासादः सुमहानयम्भगवतः शौद्धोदनेरद्भुतः कैलासाभिभवेच्छयेव धवलो मन्ये समुत्थापितः ॥[६॥\*] ग्रपि च ॥ न्यक्कुर्वन्निन्दु-कान्तिन्तुहिन-गि-

- १०. रि-शिरः-श्रेगाि-शोभान्निरस्यन् शुभ्रामाकाश-गङ्गान्तदनु मिलन-यन्मूकयन्वादि-सिन्धून् । मन्ये जेतव्य-शून्ये भुवन इह वृथा भ्रान्तिरित्याक-
- ११. लय्य भ्रान्त्वा क्षोग्गीमशेषाञ्जित-विपुल-यशस्त(स्स्त)म्भ उच्चे-स्स्थितो वा ॥[७॥\*] ग्रत्रादायि निवेद्यमाज्य-दिधमद्दीपस्तथा भासुरञ्चातुर्जातक-रेापु-मिश्रममल-
- १२. न्तोयं सुधा-शीतलं । साध्वी चाक्षय-नीविका भगवते वु(बु)द्वाय शुद्धात्मने मालादेन यथोक्त-वंश-यशसा तेनातिभक्त्या स्वयं ।।[८॥\*] ग्रादेशात्स्फीत-शील-श्रुत-धवल-धि-
- १३. यो भिक्षु-सङ्घस्य भूयो दत्तन्तेनैव सम्यग्व(ग्ब)हु-घृत-दिधिभव्यं-ञ्जनैर्यु क्तर्म(म)न्नं । भिक्षुभ्यस्तच्चतुभ्यों व(ब)हु-सुरिभ चतुर्जातकामोदि नित्यं तोयं स[त्त्रे] विभक्तं पुनरिप
- १४. विमलं भिक्षु-सङ्घाय दत्तम् ।।[६॥\*] तेनैवाद्भुत-कर्म्मणा निज-मिह क्रीत्वा [ऽऽ\*]र्य-सङ्घान्तिकान्मुक्त्वा चीवरिकां प्रदाय विधिना सामान्यमेकन्तथा । कालम्प्रेरियतुं सुखे-
- १५. न लयनन्दत्तं स्व-देशिम्व(शं वि)ना तेभ्यो नर्द् रिकावधेश्च परतः शाक्चात्मजेभ्यः पुनः ॥[१०॥<sup>\*</sup>] दानं यदेतदमलङ्गुग्-शालि-भिक्षु-पूर्ण्गेन्द्रसेन-वचन-प्रतिवो(बो)धितेन । तेन प्रतीत-
- १६. यशसा भुवि निर्म्मलाया भ्रात्रा व्यथायि शरिबन्दु-निभाननायाः ।।[११॥\*] पित्रोभ्रातुः कलत्र-स्वसृ-सुत-सुहृदान्तस्य धर्मेक-धाम्नो दत्तं दानं यदेतत्सकलमितरसेनायुरा-
- १७. रोग्य-हेतोः सर्व्वेषाञ्जन्म-भाजां भव-भय-जलघेः पार-संताररणार्थं श्रीमत्सम्बो(म्बो)धि-कल्पद्गुम-विपुल-फल-प्राप्तये चानुमोद्यस् ।।[१२।।\*] चन्द्रो यावञ्चकास्ति स्फुरदुरु-किररणो लो-
- १८. क-दीपश्च भास्वात् एषा यावच्च धात्री स-जलिध-वलया द्यौश्च दत्तावकाशा । यावच्चैते महान्तो भुवन-भर-धुरान्धारयन्तो मही-ध्रास्तावच्चन्द्रावदाता धवलयतु दिशाम्म-

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

- १६. ण्डलं कीर्तिरेषा ।।[१३।।\*] यो दानस्यास्य किवल्कृत-जगद-विषेरन्तरायं विद्यात्साक्षाद्वज्रासनस्थो जिन इह भगवानन्तर-स्थः सदा [ऽऽ\*]स्ते । वा(बा)लादित्येन राज्ञा प्रदलित-रि-
- २०. पुरा स्थापितश्चैष शास्ता पञ्चानन्त[र्य]-कर्तु गंति-मति-विष-मान्धर्म्म-होनः स यायात् ।।[१४।।\*] इत्येवं शीलचन्द्र-प्रथित-करिंगक-स्वामिदत्तावलङ्घ्यां संङ्घाज्ञां मूध्नि कृत्वा श्रुत-लव-
- २१. विभवावप्यनालोच्य भारं । हृद्यामेतामुदारां त्वरितमकुरुताम-प्रपञ्चां प्रशस्ति वाञ्छेतां किन्न पंगू शिखरि-तरु-फलावाप्ति-मुच्चैः करेगा ॥[१४॥]

## PEHOWA PRASASTI OF MAHENDRAPALA

Provenance—The stone-slab was fixed in the wall of a house in the bazar in Pehowa (ancient पृथ्दक), belonging to a Siddha, close to the jamb of a door and was used as a seat.

Published in-G. Buhler, Ep. Ind., Vol. I, pp. 242 ff.

Language—Sanskrit verse, except for the opening invocation.

Script—Nagari type, current in Northern and Western India during 9th-10th centuries, with ornamental Matras.

Metres - शार्दुल-विक्रेडित 1, 6, 7, 9; मन्दाकान्ता 2, 17, 20; वसन्त-तिलका 3, 12, 23; स्रग्धरा 4; प्रहर्षिणी 5, 14, 18; मालिनी 8; आर्या 10; शालिनी 11; अनुष्डम् 13, 21, 22, 24, 26; पृथ्वी 15. 19; द्रुतविलम्बित 16; विष्कृत्लेखा 25.

Object—Building of a triple temple of Vishnu as well as to include a prasasti.

### Text

१. ग्रों नमो माधवाय ।। याते यामवती-पतौ शि[खरिषु क्षामे]षु सर्वात्मना ध्वस्ते ध्वान्त-रिपौ जने विघटिते स्रस्ते च तारा-गएो। भ्रष्टे भू-वलये गतेषु च तथा रत्नाकरेष्वेकतामेको यस्त्व-पिति प्र-

- २. धान-पुरुष पायात्स वः शाङ्गंभृत्।।[१॥\*] हिन्ट [पायात्त्रिजग]दिखलं शाङ्गिरण× कान्त-मूर्ते× कान्ता-सद्भू-स्फुरित-सुभग-स्निग्ध-ताराभिरामा । उद्यत्तीव्र-स्मर-जलनिधौ मज्जतक्श्री-मुखेन्दु-स्फार-ज्योत्स्ना-[भव]-
- ३. 🗸 [रुचः] स्मेर-गण्ड-स्थलस्य ॥[२॥\*] क्षेत्रं कुरो[विविध-पाप-म]लाभिघात-दक्षं क्रियादुदयमस्त-समस्त-तापम् । ग्रद्धचा-सितं मुनि-गरौरुदितात्म-वो(बो)घ-प्रद्वस्त-गाद-तिमिर-प्रकट-प्रमोदैः॥[३\*] पोत-
  - ४. [स्संसार-सि]धौ सुर-पथ-गमने स्यन्दनस्साधु-[वर्ग]----ातवह्ने प्रलय-जलधरस्सम्पतत्सान्द्र-धारः । नाना-व्याधि-प्रव[ब]न्ध-प्रचुरतरतम 💢 -पङ्क-विद्ध्वंस-भानुर्नीरञ्चंतत्समन्ता-[इ\*] द्यतु दुरित- ' नहींने कि होर्ह(को)क्रिक
  - प्र. [गुरां चारु] [स]ारस्वतं वः ।।[४।।∗] यश्यक्तः स्व-कुल**─**─ — मृद्धचा भिन्दान पर-व(ब)ल-मानसं समन्तात् । स वश्रीमाञ्जयति महेन्द्रपालदेवः शान्तारिक्शशघर-सुन्दरः शरण्यः ।।[४।।\*]ग्रासीत्तोमर-तुङ्ग-वंश-ति-
- ६. [लकश्चण्ड-प्र]तापोज्व(ज्ज्व)लो राजा रंजित-साधु-वृत्त-[हृदयो दु]र्वृ त्त-शैलाशनिः। नाम्ना जाउल इत्यपूर्व-चरित-ख्यातो दयालं-कृतिस्तत्वा(त्त्वा)लोकि-विलोकित-क्षितिपति-व्यापार - लब्धोदयः ।।[६।।\*] येन ज्ञाति-कुलं क-。 市动P-开始而自由主
- ७. [ - नी]तं परां संपदं छिन्नाराति-करीन्द्र-कुम्भ-शकलैं× कृत्वोपहारं भुवः। कीर्त्या(त्त्यां) यस्य च नाक-नाग-निकर-व्यासङ्गतः सङ्गमाद्वचोम्नश्च स्फुरदिन्दु-सुन्दर-रुचा स्व-स्सिन्धुलीलायितम् ॥[७॥\*] प्रतिदिश-
- प्तः [ममरा] गां मन्दिराण्युच्छ्ताग्र-स्थगित-शश्वराणि स्फारमारो-पितानि । जगित वितत-भासा येन दूरं विभान्ति स्व-यश इव निरोद्धं शङ्कवो दिङ्निखाताः ॥[५॥\*] तत्संतान-महोदघे क्षिक विद्याह मान प्रमुदित-प्रोद्यद्भ जङ्गाश्र-

- ह. याद्दुर्ल्लङ्घाद्घन-मौक्तिकांशु-निकर-स्फारीभवत्सम्पदः । प्रख्याता-जिन यस्त्व-वङ्श-तिलकः श्री-वज्रटाख्य प्रभु प्राप्ताशेष-मनोरथश्शुभतर-व्यापार-तुङ्गोन्नितः ॥[६॥\*] तस्य स्फुरिबन्दु-रुचिः शौरेरिव जल-
- १०. धि-कन्यका जाता [।] नाम्ना मङ्गलदेवी जाया गिरिजेव गिरिशस्य ।।[१०।।\*] तस्मात्तस्याञ्जज्जुक प्रादुरासीदुच्चै श्शान्तस्सत्सु निर्मत्सरेषु । क्रूर× केतुई ुईराराति-चक्रे क्रु द्वचत्सेना-कुञ्जर-द्वान-रौद्रे ।।[११।।\*] तस्य
- ११. स्फुरन्निशित-खड्ग-निकृत्त शत्रोस्त्रस्तान्ध-दीन-निकरोद्धर्गोह-कीर्तेः(त्तेः) । सद्वृत्त-रक्त-विनता-तिलकाङ्क-कल्पे कान्ते व(ब)-भूवतुरुदार-शशाङ्क-कान्ते ।।[१२।।\*] एका चन्द्रेति विख्याता द्वितीया नाइं(यि)केति च । विशि-
- १२. घट-गुग्-निर्मागा[द्\*] द्वे एव सदनं श्रियः ।।[१३।।\*] चन्द्रायास्स-मजिन गोग्गनामधेयो धीराग्गां धुरि विनिवेशितो विधात्त्रा । भू-नाथो द्विषदिभ-कुम्भ-भेद-निर्यन्मुक्ताभि[मेहित-महीतल]श्शितासिः ।।[१४।।\*] ग्र[सू]त [च वि]-
- १३. चक्षणं क्षत-विपक्ष-पक्ष-प्रभं प्रभाकर-करोत्करं स्व-व(ब)ल-सैनिकाम्भोरुहाम् । ग्रधर्म-परिपन्थिनं तदनु पूर्णराजं सुतं स्व-वंश-गगनोदरे तुहिन-[दीधितं नािय]का ।।[१४।।\*] कर-ति[ल]-स्थिगिताधर-पल्ल-
- १४. वा प्रतनु-कान्ति-कपोल-तलोदरम् । सिषिचुरस्र (श्रु)-जलैर्य-दरि-स्त्रियस्सरिलत-प्रचुरालक-जालकाः ।।[१६।।\*] तस्य भ्राता गुर्ग-निधिरभूत्सोदरो देवराजः स्फूर्जत्तेज —-प्रविहत-पर-स्फार-सेनान्धकारः । स्था-
- १५. नं क्षान्तेः क्षत-कलि-मलः क्षिप्त-रागादि-दोषः स्निग्ध-च्छायस्तरु-रिव ततस्सत्फलानम्म्र-मूर्तिः(त्तिः) ॥[१७॥\*] नामापि प्रकटतरं निशम्य यस्य क्रुद्धस्य भ्रुकुटि-तरङ्गिताननस्य । हप्तानां युधि विकसद्विगाढ-भासां

१६, सस्र से करतलतः कृपाग्ग-दण्डः ।[।१८\*।।] यदास्य-सरसीरुहं सरसम्थिनां पश्यतान्तितान्तमगमत्क्षगात्क्षयमुपद्रवो मानसः। व्यघूर्णत च सम्भ्रमात्प्रतिभट-द्वनद्दिनतनां घटा-विघटनोन्मुखी

१७. सिमिति यस्य सद्यः पुरः ॥[१६॥\*] इत्युद्दाम-प्रकटित-गुगोद्गार-रम्या× क्रमेगा प्राप्त-श्रीकाश्शुभतर-धियस्साधु-रक्तास्त्रयो [s\*]पि। विष्णोस्सौधान्यतुल-महस× कारयामासुरत्र त्रस्तास्ती[व्राद्भव-जल ]-निधेई ग्रीमा]-

१८. नमन्द-वो(बो)धैः ।।[२०।।\*] गोग्गेन कारितं मध्ये पूर्णाराजेन पृष्ठतः । पुरतो देवराजेन घनान्ध-तमसछि(विछ)दे ।[।२१।।\*] चतुस्समुद्र-सीमांकं यावदेतन्मही-तलम् । इदमायतनं तावद्विभातु सदनं श्रिय:।।[२२।।\*] धन्वन्तरि-[प्र]-

१६. तिनिधिवश्रुत-सार-मूर्ति(ति)स्सद्व(द्व)न्धुरच्युत इति प्रकटाभि-धानः । काम्वो(म्बो)जज प्रभु-मन×-कमल-द्वरेफो रामस्य सूनुरिह कारियता व(ब)भूव ।।[२३।।\*] यक्षपालक-नामैको द्वितीयो गेज्जराभिधः। पाटला[ख्य]स्तृस्ती[यो ऽपि ग्रा]-

२०. सो भोगाय कल्पितः ।।[२४॥ । ग्रत्रार्यैः क्ष्मा-नार्थैः श्रेयो [5\*]र्थं-देहस्य । संसारं हष्ट्वोचैः(च्चैः) कर्तव्या सद् (द्बु)द्धिः।।[२५।।\*] स्व-कल-गगन-भ[ानः] — — ार-प्रसक्तः श्रुत-विनय-विदग्धो भट(ट्ट)राम× किलासीत् । श्रकृत मधुर-[बन्धां मु] ~ स्तस्य

२१. सूनुस्सरस-ललित-सारां ल्ली(ली)लयेमां प्रशस्तिम् ॥[२६॥] व (ब) -भूव सूत्रधारो [s\*]त्र दुर्लभादित्य-संज्ञितः । xxxx [बा?]ला-दित्येन घीमता ॥[२७॥\*]

## TOPRA PILLAR INSCRIPTION OF VISALADEVA

V. S. 1220 (1164 A. D.)

Provenance—From Khizrabad. Now the pillar stands in Kotla Ferozeshah, New Delhi. It also bears Asoka's Edicts.

Publised in—H. T. Colebrooke, Asiatic Researcher, Vol. VII; Kielhorn, Ind. Ant., XIX, p. 215 ff.

Language—Sanskrit verse, except the opening syllable 'Om' and the date at the beginning of Part I, and at the end of part II.

Script—Devanagari, 13th cent. A. D.
Metre—शाद्रविकोडित 1, 2, 4; सम्भरा 3.
Object—Panegyric (prasasti) of the King Vigrahadeva and his exploits in extirpating the Mlecchas.

### Part I

ॐ [।।\*] संवत् १२२० वैशाख-शुति १५ [।।\*] शाकंभरी-भूपति-श्रीमदवेल्लदे-वात्मज-श्रीमद्वीसलदेवस्य ।।

१. ॐ [।।\*] श्रंभो नाम रिपु-प्रिया-नयनयोः प्रत्यि दंतान्तरे प्रत्य-क्षािंग तृणािन वैभव-मिलत्काष्ठं यशस्तावकं ।

२. मार्ग्गो लोक-विरुद्ध एव विजनः शून्यं मनो विद्विषां श्रीमद्विग्रह-राजदेव भवतः प्राप्ते प्रयागोत्सवे ।। [१\*]

्रे. लीला-मन्दिर-सोदरेषु भवतु स्वांतेषु वाम-भ्रुवां शत्रूगां तु न विग्रह-क्षितिपते न्याय्यो [s\*]त्र वासस्तव ।

४. शंका वा पुरुषोत्तमस्य भवतो नास्त्येव वारां-निर्घोन्नम्र्मथ्यापहृत-श्रियः किमु भवान्क्रोडे न निद्रायितः ।।[२\*]

## Part II

- १. ॐ ।। त्रा विध्यादा हिमाद्रे विवरचित-विजयस्तीर्थ-यात्रा-प्रसंगा-दुद्ग्रीवेषु प्रहर्त्ता नृपतिषु विनमत्कन्धरेषु प्रसन्नः ।
- २. म्रार्यावर्त्तं यथार्थं पुनरिप कृतवान्म्लेच्छ-विच्छेदनाभिर्<mark>देवः</mark> शाकंभरीन्द्रो जगति विजयते वीसल-क्षोरिएपालः ।।[३\*]
- ३. वू (ब्रू)ते संप्रति चाहमान-तिलकः शाकंभरी-भूपतिः श्रीमद्वि-ग्रहराज एष विजयी संतानजानात्मनः ।
- ४. ग्रस्माभिः करदं व्यधायि हिमर्वाद्विध्यांतरालं भुवः शेष-स्वीकर-गाःय मा [ऽ\*]स्तु भवतामुद्योग-शून्यं मनः ।।[४\*]
- प्र. संवत् श्री-वि(वे)क्रमादित्ये १२२० वैशाख-शुति १५ गुरौ [॥\*] लिखितमिदं राजादेशात् ज्योतिषिक-श्री-तिलकराज-प्रत्यक्षं गौडान्वय-कायस्थ-माहव-पुत्र-श्रीपतिना ।
- ६. श्रत्र समये महामंत्री राजपुत्र-श्री-सल्लक्षरापालः ।।

# Bairat Stone-slab Inscription of As'oka

Provenance— Bairat near Bhabru, Jaipur, Rajasthan.

Published in—Senart, Ind. Ant. XX, pp. 165 ff.; Hultzsch, Corp. Ins. Ind. I, pp. 172 f.; D. C. Sircar, Sel. Ins., pp. 77 f.

Language- Prakrit

Script— Brahmi

Object— Propagation of Buddha's religion and teachings.

- १. प्रियदिस लाजा मागधे संघं ग्रिमवादे[तू]नं प्रियदर्शी राजा मागधः सङ्घम् ग्रिमवाद्य श्राहा श्रप[ा]बाधतं च फासुविहालतं चा [।\*] श्राह श्रारोग्यं च सुख-विहारतां च ।
- २. विदिते वे भंते ग्रावतके हमा बुधिस धंमिस विदितम् एव [हे] भवन्तः, यावत् ग्रस्माकं बुद्धे धर्मे संघक्षी ति गालवे च प्रसादे च [।\*] ए केचि भंते सङ्घे इति गौरवं च प्रसादः च। यत् किञ्चित् [हे] भवन्तः,
- ३. भगवता बुधे[न] भासिते सर्वे से सुभासिते वा [1\*] भगवता बुद्धेन भाषितं सर्वं तत् सुभाषिम् एव । ए चु खो भंते हिमयाये दिसेया हेवं सधंसे यत् तु खलु [हे]भवन्तः! ग्रस्माभिः दृश्यते एवं सद्धर्मः
- ४ चिल-[िठ]तीके होसती ति ग्रलहामि हकं तं व[ा]तवे [।\*] चिर-स्थितिकः भविष्यति इति ग्रहीमि ग्रहं तत् वक्तुम् । इमानि भंते धंम-पलियायानि विनय-समुकसे इमे भवन्तः! धर्म - पर्यायाः विनय - समुत्कर्षः,
- ४. श्रिलय-वसारिए श्रनागत-भयानि मुनि-गाथा मोनेय-सूते श्रार्य-वंशाः, श्रनागत-भयानि, मुनि-गाथाः, मौनेय-सूत्रम्, उपतिस-प्रसिने ए चा लाघुलो-उपतिष्य-प्रश्नः यः च राहुल-

- ६. वादे मुसा-वादं ग्रिधिगिच्य भगवता बुधेन भासिते एतानि वादः मृषा-वादम् ग्रिधकृत्य भगवता बुद्धेन भाषितः—एतान् भंते धंम-पालियायानि इछामि— भवन्तः! धर्म - पर्यायान् इच्छामि—
- ७. किंति बहुके भिखु [प] ये चा भिखुनिये चा ग्रभिखिनं किंमिति? बहुकः भिक्षु-पादः च भिक्षुण्यः च ग्रभीक्षणं सु[ने] यु चा उपधालयेयू चा [।\*]
  श्रण्वन्तु च उपधारयेयुः च ।
- द हेवंमेवा उपासका चा उपासिका चा [1\*] एतेनि भंते इमं एवम् एव उपासकाः च उपासिकाः च । एतेन भवन्तः ! इमां लिखा[प]यामि ग्रभिपेतं मे जानंतू ति [11\*] लेखयामि ग्रभिपेतं मे जानन्तु इति ॥

## GUJARRA ROCK EDICT OF AS'OKA

Site— Rock at the foot of a hillock about half a mile to the south of the village Gujarra, district Datia, U.P.

Published in— C. Ch. Chhabra, Proceedings of Indian History Congress, 1954; D.C. Sircar, Ep. 1nd., XXI, pp. 205 ff.

Language – Magadha Prakrit.

Script- Brahmi

Object— Proclamation for propagation of Dharma.

- १. देव[ानं]िषय[स] पियदिसनो ग्रसोक-राजस [।\*]
  देवानांप्रियस्य प्रियदिश्तनः ग्रशोक-राजस्य ।
  ग्रिट]ितयानि स[']वछरानि उपासके सि[म] [।\*]
  ग्रधं-तृतीयान् संवत्सरान् उपासको ऽस्मि ।
  साधिके स[']वछिर]िय च मे संघेय[ा]तेती [ग्रहं] बासाधिकं संवत्सरं यत्च मया सङ्घः यातः इति ग्रहुं बा-
- २. ढ[ं] च परकंते ती [थ्रा]हा [।\*] एतेना भ्रन्तरेना ढं च पराकान्तः इति ग्राह । एतेन भ्रन्तरेण

जंबुदीपिस देवान[']पीय[स] [ग्र]मिसं-देवा संतो जम्बु-द्वीपे देवानांप्रियस्य ग्र-मिश्रदेवाः सन्तः मुनिस मिसं-देवा कटा [।\*] परकमस इयं फले [।\*] मनुष्याः मिश्र-देवाः कृताः । पराक्रमस्य इदं फलम् । नो [च] [इ]यं महतेना ति व नो च इदं महता इति एव

- ३. छिकिये पापोतवे [।\*] खुदाकेन पी परकममीनेना शवयं प्राप्तुम् । क्षुद्रकेण ग्रिप पराक्रममानेन धंमं चरमीनेना पानेसू संयतेना विपुले पी धमं चरता प्राणेषु संयतेन विपुलः ग्रिप स्वगे छिकिये ग्राराधियतवे [।\*] स [े] एताये स्वगः शक्यः ग्राराधियतुम् । तद् एतस्मै
- ४. श्रठा[ये] इयं सावरो[।\*] खुदाके चा उडारे चा
  श्रथीय इदं श्रावणम् । क्षुद्रकाः च उदाराः च
  धंमं चरन्तू [यो]गं युंजंतू [।\*] श्रंता पि चा
  धमं चरन्तु योगं युञ्जन्तु । श्रन्ताः अपि च
  जानंतू किति च चिलिथ[ति]के धंम-च[रने (?)][।\*]
  जानन्तु किमिति च चिर-स्थितिकं धर्माचरणम् (?) ।
- प्र. [इयं ग्रठे' विद्याति [च] एनं [वा] घ[']मं चर[']
  ग्रयम् ग्रथं: विधिष्यते च इमं वा धमं चरन्
  ग्रिति[यो] [।\*] इयं [च] सावन[ े]
  ग्रतीव। इदं च श्रावणम्
  विवुथे[न] [२००] ५० ६ [।\*]
  व्युषितेन २०० ५० ६ ।

Restoration suggested by Dr. D. C. Sircar on the basis of other versions.

## TAXILA COPPER-PLATE INSCRIPTION OF PATIKA

Year 78 (A.D. 21?)

Provenance Thupika, near Taxila.

Published in — JRAS, XX, pp. 221 ff; Bhagwanlal Indraji, JRAS, 1894, p. 551 ff.; Buhler, Ep. Ind., IV, pp. 55 f.; Konow, Corp. Ins. Ind., II, i, p. 28; D.C. Sircar, Sel. Ins., pp. 120 f.

Prakrit Language-

Kharoshthi Script-

Setting up of a sepulchral monument containing Buddha's Objectrelics and a Sangharama.

- १. [संवत्स]रये ग्रठसततिमए २० २० २० १० ४ महरयस ग्रष्ट-सप्ततितमके २० २० २० १० ४ महाराजस्य संबत्सरके महंतस [मो]गस प[ने\*]मस मसस दिवसे पंचमे ४ पनेमस्य मासस्य दिवसे पञ्चमे ४ क्षहर[त\*][स] पुर्वये पर्वायाँ [तिथौ] क्षहरातस्य
- चिल्स स च क्षत्रपस लिग्रको क्सुलुको नम तस पुत्रो [पति]-2. च क्षत्रपस्य, लियकः कुसूलुकः नाम, तस्य पुत्रः को | तखशिलये नगरे [।\* ] उतरेगा प्रचु-देशो क्षेम नम [।\* ] ग्रत्र तक्षशिलायां नगरे उत्तरेण प्राच्य-देशः क्षेमः नाम ।
- वि वि वि पितको अप्रतिठिवत भगवत शक-मृनिस शरिरं पतिकः अ-प्रतिष्ठापितं भगवतः शाक्य-मने: शरीरं [प्र\*][तिथवेति ] [सं]घरमं च सर्व-बूधन पूपए मत-पितरं सङ्घारामं च सर्व-बृद्धानां पूजायै, माता-पितरौ प्रतिष्ठापयति प्रयय तो ] पूजयन,
- ४. क्षत्रपस स-पुत्र-दरस ग्रय्-बल-विधए भ्रतर सर्व चि स-पुत्र-दारस्य ग्रायुर्वल-वृद्धये, भ्रातृ न् सर्वान् क्षत्रपस्य [ञातिग]-[बं\*]धवस च पुययंतो[।\*] महदनपति पतिक सज जातिक च पूजयन महादानपतिः पतिकः साध

उव[भ]ए[न\*] ज्ञंबाध्यायेन

- पू. रोहिणिमित्रेण य इम[िम?] संघरमे नवकिमक[॥\*] रोहिणीमित्रेण यः ग्रस्मिन् सङ्घारामे नवकिमकः ॥
- **६. पतिकस क्षत्रप लिग्रक** [॥\*[ पतिकस्य क्षत्रपः लियकः ॥

## BAIRAT MINOR ROCK EDICT I

Provenance— A mile to the north-east of Bairat, Jaipur, Rajputana.

Published in— Hultzsch, Corpus Inscriptionum Indicarum, I, p. 171 f.

Language— Prakrit.

Script— Asokan Brahmi.

Object— Proclamation for the propagation of Dharma.

- देवानांपिये ग्राहा [।\*] स[ा]िति [लेकाित ग्रद्धातयािति¹]
   देवानांप्रियः ग्राह । सातिरेकाणि ग्रर्ध-त्रीणि
- २. वसा[ि]न य हकं उपासके [।\*][नो चु] बाढं [पकते¹]..... वर्षाणि यत् ग्रहं उपासकः । नो तु बाढं प्रकान्तः......
- ४. जंबुदिपसि ग्रमिसा न देवेहि.....[मि].....

   जम्बुद्धीपे ग्र-मिश्राः न देवैः.......[मि].....

   [प¹][क]मस एस [फ¹]ले[।\*]

   अत्रमस्य एतत् फलम् ।
- प्र. [नो] हि ए[से] म[ह]तनेव चिकये [पापोतवें] [।\*]
  न हि एतत् महता एव शक्यं प्राप्तुम् ।
  [पं] कमीनेना
  प्रक्रममाणेन

<sup>1.</sup> Restoration from Rupnath Minor Rock Edict I.

- ६. विपुले पि इवगे [च]क्ये [ग्रा]लाधेत[वे] [।\*]...... विपुलः ग्रापि स्वर्गः शक्यः ग्राराधियतुम् ।..... ...[खुद¹]का च [उ]ड[ा]ला चा [पल]कमतु [ति][।\*] .....क्षुद्रकाः च उदाराः च पराक्रमन्तु इति ।
- ७. [म्रं]ता पि च जानंतु ति [चि]लिठित(ति)[के]...... ग्रन्ताः ग्रिप च जानन्तु इति चिरस्थितिकः..... [विपु¹]लं पि बढिसति..... विपुलम ग्रिप विधिष्यते.....
- द्र. दियढियं वढि[स]ति......

# TAXILA SILVER-SCROLL INSCRIPTION OF A KUSHANA KING

Year 136 (A.D. 79?)

Provenance Taxila, Rawalpindi district, West Pakistan.

Published in—Sten Konow, Ep. Ind., XIV, p. 295; Corp. Ins. Ind., II, i, p. 77; D.C. Sircar, Sel. Ins., pp. 129 f.

Language- Prakrit.

Script- Kharoshthi

Object— Setting up of a sepulchral monument containing the relics of the Buddha.

१. स १×१०० २० १० ४ १ श्रयस सं[वत्सरे षट्-तिंशदिधक-शततमे] १×१००+२०+१०+४+१ श्रयस्य श्रषडस मसस दिवसे १० ४ १ इश दिवसे प्रदिस्तिवत श्राषाढस्य मासस्य दिवसे [पञ्च-दशे]१०+४+१ ग्रस्मिन् दिवसे प्रतिष्ठापिताः भगवतो धतु [ग्रो] उर[स]भगवतः धातवः ग्रीरश-

२. केरा इंतिव्हिग्र-पुत्रण बहिलएग गोश्रचए गगरे वस्तवेगा[।\*]
केन इन्तिप्रिय-पुत्रेण बाहिलकेन नवाचले(?) नगरे वास्तव्येन।

1. Restored from Rupnath Minor Rock Edict I.

तेरा इमे प्रदिस्तिवित भगवतो धतुग्रो धम-र-तेन इमे प्रतिष्ठापिताः भगवतः धातवः धर्म-रा-

- ३. इए तक्षिशि [ल\*]ए तपुवए बोसिसत्व-गृहमि महरजस रजितरजस जिके [स्तूपे] तक्षशिलके तनुवके बोधिसत्त्व-गृहे महाराजस्य राजातिराजस्य देव-पुत्रस खुष्णस अरोग-दक्षिणए देव-पुत्रस्य कुषाणस्य ग्रारोग्य-दक्षिणायै
- ४, सर्व-बुधरा पुषए प्रचग-बुधरा पुषए ग्ररह[त\*]रा पुषए सर्व-सर्व-बुद्धानां पूजाये प्रत्येक-बुद्धानां पूजाये ग्रहितां पूजाये सर्व-स[त्व\*]रा पुषए भत-पितु 'पुषए भित्र-मच-ञाति-स-सत्त्वानां पुजाये माता-पित्रोः पूजाये मित्रामात्य-ज्ञाति-स-
- प्र. लोहि[त\*]ण पुयए ग्रत्वणो ग्ररोग-दक्षिणए णि[व]णए [।\*] लोहितानां पूजाये ग्रात्मनः ग्रारोग्य-दक्षिणाये निर्वाणाय [च]। होदु ग्र[य]दे सम-परिचगो [।\*] भवतु ग्रायातः सम्यक्-परित्यागः।

# SHINKOT STEATITE-CASKET INSCRIPTION OF THE TIME OF MENANDER

Regnal years...and 5

(c. 115-190 B.C.)

Provenance Shinkot, Bajaur Tribal Territory, about 20 miles west of the Ponjkora-Swat confluence beyond the N.W.F.P. borders of West Pakistan.

Published in— N.G. Majumdar, Ep. Ind., XXIV, p. 7; D.C. Sircar, Sel. Ins. pp. 102 ff.

Language— Prakrit.
Script— Kharoshthi.

Object— The interring of the neglected relics of the Buddha in a casket by one Vijayamitra.

Group I

A

(On the rim of the lid)

...मिनेद्रस महरजस कटिग्रस दिवस ४ ४ ४ १ १ ...मीनेन्द्रस्य महाराजस्य कार्त्तिकस्य दिवसः ४ ४ ४ १ १ प्र[ ग्ग]-[स]मे[ द ]...... प्राण-समेतं.....

A1

(In the centre of the lid)

...[प्रति\*][थिव]त[।\*]

... प्रतिष्ठापितम्

A2

(inner face of the lid)

प्रग्-समे[द] [श्रारिर\*] [भगव\*][तो] शक-मुनिस[।\*]
प्राण-समेतं शरीरं भगवतः शाक्य-मुनेः।

В

(Inside the casket)

वियकमित्रस अप्रच-रजस [।\*]

वीर्यकमित्रस्य ग्र-प्रत्यग्-राजस्य

Group II

(Centre of the lid)

विजय[मित्रे]एा...

विजयमित्रेण.....

२. पते प्रदिथविदे [।\*] पात्रं प्रतिष्ठापितम्।

D

(Inside the casket)

- १ इमे शरिर पलुग-भुदग्रो न सकरे श्रितित [1\*] स इदं शरीर प्ररुण-भूतकं न सत्कारेण श्राहतम् । तत् शरिग्रति कलद्रे नो शश्रो न पिंडोयकेथि पिति ग्रिग्पयिति [1\*] शीर्यति कालतः न श्रद्धः न पिण्डोदकानि पितृन् ग्राहयित ।
- २ तस ये पत्रे भ्रपोमुभ्र [।\*] वषये पंचमये ४ १ तस्य एतत् पात्रम् ग्रवमुक्तम् । वर्षके पञ्चमके ४ १ विश्वन्तस मसस दिवस पंचिवश्रये इयो वैशाखस्य मासस्य दिवसे पञ्च-विशके इह
- ३. प्रतिथितित्रे विजयमित्रेग् अप्रचरजेन भगवतु शिक्तमुग्गिस प्रतिष्ठापितं विजयमित्रेण अ-प्रत्यग्-राजेन भगवतः शाक्यमुनेः

सम-स (सं) जुबसः शिरितः विक्राpotri Gyaan Kosha सम्यक्-सम्बुद्धस्य शरीरम् ।

E

(On the back of the casket)

विश्वित ग्र्यांकतेन लिखित्रे [।\*] विश्विलेन ग्राज्ञाकृता लिखितम् ।

### AIHOLE INSCRIPTION OF THE TIME OF PULIKESIN II

Saka Samvat 556 (634 A.D.)

Site-

East side-wall of an old temple called Meguti, at Aihole in the Hungund taluka of the Bijapur district.

Published in-

F. Kielhorn, Ep. Ind., VI, pp. 1-12.

Language-

Sanskrit.

Script-

Southern class of Brahmi.

Metres—ग्रनुष्टुभ् २०, २२, २७, ३१, ३३, ३४, ३६; ग्रौपच्छन्दसिक ६, २६; ग्रार्या १-४, ७ ; ग्रार्यागीति ३७ ; उपजाति ६; इन्द्रवज्ञा १६ ; रथोद्धता ६ ; वंशस्य १२, द्रुत-विलम्बित १० ; प्रहींपणी ३० ; वसन्ततिलका ११, १४, २६, ३५; मालिनी १३, १४, २३-२५ ; हरिणी १३; मन्दाक्रान्ता १७ ; शार्द्र लिकीडित ५, २६, ३२ ; मत्तेभिवकीडित १६ ; स्रग्धरा १६.

Object-

Erection of temple of Jinendra, the foremost of the Jain Tirthankaras by one Ravikirti who uses the occasion to give an account of the history of the House of the Early Chalukyas, eulogising his patron Pulikesin Satyasraya, the most distinguished ruler of the family.

१. जयित भगवान्जि (ञ्जि) नेन्द्रो [वी]त-ज[रा-म]रएा-जन्मनो यस्य [।\*] ज्ञान-समुद्रान्तर्गि[त]मिखलञ्जगदन्तरीपिमव ।[।१\*] तदनु चिरमपरि[मे]यश्चलुक्य-कुल-विपुल-जलिनिधिर्ज्यति ॥ (।) पृथिवी-मौलि-ललाम्नां य प्रभव पृरुष-रत्नानाम् ।। [२\*] शूरे विदृषि च विभजन्दानम्मानञ्च युगपदेकत्र ॥ (।)

शूर विदुषि च विमानस्यानिय अस्ति च सत्याश्रयस्मुचिरम् ॥ [३\*]

पृथिवी-वल्लभ-शब्दो येषामन्वर्त्थताञ्चिरञ्जातः (ञ्चरं यातः) [।\*]
तद्वंशेषु जिगीषिषु बहुष्वप्यतीतेषु ।। [४\*]

नाना-हेति-शतामिधात-पतित-भ्रान्ताश्व-पत्ति-द्विपे नृत्यद्भीम-कव (ब) न्ध खड्ग-किरग्ग-ज्वाला-सहस्र (स्रे) रणे[।\*]

३. लक्ष्मीर्भावित-चापला [s\*]पि च कृता शौर्य्येग येनात्मसात् (द्) राजा [ss]सीज्जयसिङ्ह-वल्लभ इति ख्यातश्चलुक्यान्वयः ॥ [प्र\*]

तदात्मजो [ऽ\*]भूद्रग्राग-नामा
दिव्यानुभावो जगदेक-नाथः [।\*]
श्रमानुषत्वं किल यस्य लोकस्मुप्तस्य जानाति वपु — प्रकर्षात् ।।६\*।।

तस्याभवत्तनूजं पोलेकेशि(शी) य[ः] श्रितेन्दु-कान्तिरपि [।\*] ४. श्री-वल्लभो [ऽ\*]प्ययासीद्वातापिपुरी-व्रधू-वरताम् ।। [७\*]

या त्त्रिवर्ग-पदवीमलं क्षितौ
नानुगन्तुमधुना [s\*]पि राजकम् [ा\*]
भूरच येन हयमेध-याजिना
प्राप्तावभृथ-मज्जना बभौ [॥=\*]

नळ-मौर्य-कदम्ब-काळ-रात्रिः(त्रि-)
स्तनयस्तस्य बभूम(व) कीत्तियम्मा [।\*]
पर-दार-निवृत्त-चित्त-वृत्तेरिष धीर्यस्य रिषु-श्रि-

-या [s]नुकृष्टा ॥ [ ह "]

र्गा-परावक्रम-लब्ध-जय-श्रिया सपित येन विच्छन(ग्गा)महोबतः [।\*] नृपित-गन्धगजेन महौजसा पृथु-कदम्ब-कदम्ब-कदम्बकम् [॥१०\*] तस्मिन्सुरैवंवर-विभूति-गताभिलाषे
राजा [s\*]भवत्तदनुज× किल मङ्गल(ले) शः [ı\*]
य पूर्व्व-पश्चिम-समुद्र-तटोषिताइवसेना-रज पट-विनिम्मित-दिग्वितानः [॥११\*]

स्फुरन्मयूखैरसि-दीपिका-शतैः(तैर्)
व्युदस्य मातङ्ग-तिमस्र-सञ्चयम् [।\*]
स्रवाप्तवान्यो रग्-रङ्ग-मन्दिरे
कटच्चुरि-श्री-ललना-परिग्रहम् ॥[१२\*]

٤,

पुनरिप च जिघृक्षोस्सैन्यमाक्क्रान्त-साल्लम् (लं) रुचिर-बहु-पताकं रेवती-द्वीपमाशु [।\*] सपिद महदुदन्वत्तोय-संक्क्रान्त-बिम्बम् (म्बं) वर (रु)एा-बलिमवाभूदागतं यस्य वाचा ।।[१३]

तस्याग्रजस्य तनये नहुषानुभागे(वे) लक्ष्म्या किलाभि-

७. -लिषते पुलिकेशि-नाम्नि [।\*] सासूयमात्मिन भवन्तमत् पितृब्यम् (व्यं) ज्ञात्वा [ऽ]परुद्ध-चरित-व्यवसाय बुढी [॥१४\*]

स यदुपचित-[म]न्त्रोत्साह-शक्ति-प्रयोग-क्षिपत-बल-विशेषो मङ्गलेशस्समन्तात् [।\*] स्व-तनय-गत-राज्यारम्भ--यत्नेन सार्वः निजमतनु च राज्यञ्जीवितञ्चोज्कति स्म ॥[१५]\*]

तावत्तच्छत्र(तत्र)-भङ्गे जगदिललमरात्यन्धकारोपरुद्धं
द. यस्यासह्य-प्रताप-द्युति-तितिभिरिवावक्रान्तमासोत्प्रभातम् [।\*]
नृत्यद्विद्युत्पताकै प्रजिविति महिति क्षुण्ण-प्ययं(य्यं)न्त-भागैग्रांजर्ज द्भिव्वरि-वासं(है)रिल-कुल-मिलनं व्योम यातं कदा वा ।।
[१६\*]

20.

Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

ल[ब्ध्वा] कालं भुवमुपगते जेतुमाप्पायिकाख्ये गोविन्दे च द्विरद-निकरैरुत्तराम्भैमरथ्याः [।\*] यस्यानीकैर्यु घ भय-रस-ज्ञत्वमेक प्रयात-स्तत्रावाप्तम्फलमुपकृतस्या-

ह. परेगापि सद्यः ।(।।) [१७<sup>\*</sup>]

वरदा तुङ्ग-तरङ्ग-रङ्ग-विलसद्धंसावली-मेखलां वनवासीमवमृद्नतस्सुर-पुर-प्रस्पर्छ (द्धि)नीं सम्पदा [।\*] महता यस्य बलार्णावेन परितस्सञ्छादितोर्व्वी-तलं ।\* स्थल-दुर्गाञ्जल-दुर्गातामिव गतं तत्तत्क्षएो पश्यताम् [॥१८\*]

गङ्गालुपेन्द्रा वसनानि सप्त हित्वा पुरोपाज्जित-सम्पदो [ऽ]पि [।\*] यस्यानुभावोपनतास्सदा [ऽऽ]सन्ना-सन्त-सेवामृत-पान-शौण्डाः [॥१६\*]

कोङ्करुगेषु यदादिष्ट-चण्ड-दण्डाम्बु-वीचिभिः [।\*] उदस्तास्तरसा मौर्य्य-पत्वलाम्बु-समृद्धयः ।(॥) [२०\*]

ग्रपर-जलधेर्ल्क्ष्मी(क्ष्मीं) यस्मिन्पुरीम्पुरभित्प्रभे मदगज-घटाकारैन्निवं शतैरवमृद्निति [।\*] जलद-पटलानीकाकि (की) ण्र्णन्नवोत्पल-मेचक-ञ्जलनिधिरिव व्योम व्योम्नस्स-

११. मो [s]भवदम्बुभिः(धिः) [॥२१<sup>\*</sup>]

प्रतापोपनता यस्य लाट-मालव-गूर्ज्जाराः । दण्डोपनत-सामन्त-चर्याच[ा]य्या इवाभवन् ।। [२२\*] श्रपरिमित-विभूति-स्फोत-सामन्त-सेना-

मकुट-मिर्ग-मयूखाक्क्रान्त-पादारिवन्दः [।\*]
युधि पतित-गज(जे)न्द्रानीक-वी(बी)भत्स-भूतो
भय-विगलित-हर्षीयेन चाकारि हर्षः ।।[२३\*]

भुवमुरुभिरनीकैश्शा-

१२.

१३-

सतो यस्य रेवो (वा) -विविध-पुलिन-शोभा-[ऽ\*]वन्ध्य-विन्ध्योपकण्ठ[:।\*] ग्रिधिकतरमराजत्स्वेन तेजो-महिम्ना शिखरिभिरिभ-वर्ज्या[ज्यों] व[ऽर्म] गा स्पर्द्धयेव [।।२४\*]

विधिवदुपिचताभिद्दशक्तिभिद्दशक्त-कल्प-स्तिसृभिरिप गुगाधिस्स्वैदच माहाकुलाद्ये[:।\*] श्रगमदिधपितत्वं यो महाराष्ट्रकागां नव-नवति-सहस्र-प्राम-भाजां त्रयागां [।।२४]

गृहिएगां स्व-

स्व-गुर्गैस्त्रि-वर्गं-तुङ्गा विहितान्य-क्षितिपाल-मान-भङ्गा[ः ।\*]

ग्रभवन्नुपजात-भीति-लिङ्गा यदनीकेन स-को[स\*]ला× कलिङ्गा[: ।।२६\*]

पिष्टं पिष्टपुरं येन जातं दुर्गमदुर्गम-ज्ञिवत्रं यस्य कलेर्वृ त्तम्[त्तं] जातं दुर्गम-दुर्गमम् ।(।।) [२७\*]

सन्तद्ध-वारण-घटा-स्थगितान्तरालम् (लं) नानायुध-क्षत-नर-क्षतजाङ्ग-रागम् [।\*] ग्रासीज्जलं यदवर्माद्दतमभ्र-गर्भं कौनाळम-

१४. म्बरमिवोर्जि(जिज)त-सान्ध्य-रागम्।।[२५\*]

उद्ध् तामल-चाव (म)र-ध्वज-शत-च्छत्रा(त्त्रा)न्धकारैर्व्व (ब्र्ब) लैः शौर्योत्साह-रसोद्धतारि-पथनैम्मौल [ा\*] विभिष्व इविधैः [।\*] ग्रामक्रान्तात्म-बलोन्नतिम्बल-रजस्स ञ्छन्त-काञ्चीपुरः (र)-प्राकारान्तरित-प्रतापमकरोद्य पल्लबानां पतिम् ॥ [२६\*] कावेरी-हत-शफरी-विलोल-नेत्रा चोळानां सपिंद जयोद्यतस्य यस्य [।\*] प्रश्च्योतन्यद-गज-से-

१४. तु-रुद्ध-नीरा संस्पर्शं परिहरति स्म रत्न-राज्ञेः ।(॥) [३०\*] चोळ-केरळ-पाण्ड्यानास्(नां)यो[ऽ\*]भूत्तत्र महद्धंये [।\*] पत्लवानीक-नीहार-तुहिनेतर-दीधितः ॥ [३१\*]

जत्साह-प्रभु-मन्त्र-शक्ति-सिहते यस्मिन्समस्ता विशो जित्वा भूमि-पतीन्विमृज्य महितानाराद्ध्य देव-द्विजान् [।\*] वातापीन्नगरीं प्रविदय नगरीमेकामिबोव्वि (व्वी)सिमास्(मां) चञ्चन्नीरघी(धि)-नील-नीर-परिखां

१६ सत्याश्रये शासित ॥ [३२\*]

त्रिकत्सु त्रि-सहस्रोषु भारतादाहवादितः [।\*] सप्ताब्द-कात-युक्तेषु का (ग)तेष्वब्देषु पञ्चसु [।।३३\*]

पञ्चाशत्सु कळौ काले षट्सु पञ्च-शतासु च [।\*] समासु समतीतासु शकानामि भूभुजाम् ।। [३४\*]

तस्याम्बुधि-त्रय-निवारित-शासनस्य सत्याश्रयस्य प्रमाप्तवता प्रसादं [।\*] शैलिञ्जिनेन्द्र-भवनम्भवनम्महिम्ना-

न्निम्मापितस्मतिमता रविकीत्तिनेदम् ॥ [३४\*]

प्रशस्तेव्वंसतेश्चास्याः (स्या) जिनस्य त्रि-जगद्गुरो× कर्त्ता कारियता चापि रिवकीत्ति× कृती स्वयम् ॥ [३६\*]

येनायोजि नवे[s]इम-स्थिरमर्त्थ-विधौ विवेकिना जिन-वेइम [।\*] स विजयतां रविकीत्ति × कविता-

श्रित-काळिदास-भारवि-कीत्तिः।(।।) [३७\*]

१5.

20.

मूलावळ ्ळि-वेळ् मळ् तिकवाडमच्चनू गं झ्वपूर्ण ळिगेड़े-गण्डवग्राम[1\*] इति अस्य भुक्ति[: 1\*] गिरि (रे)[स्त]टात्पिक्चम[1]भिगत निमूवारिय्याव[त्\*] महाप्थान्त-पुरस्य सि (सी) मा उत्तरतः दक्षिणतो

१६. ....न

### ELLORA PLATES OF DANTIDURGA

#### Saka 663

Provenance: —Ellora (ancient Elapura) in Aurangabad District in Hydrabad, Deccan.

Published in :- S. K. Dikshit. Ep. Ind., XXV, pp. 25 ff.

Language:—Sanskrit, written in prose, except for the benedictory and imprecatory verses.

Script :- Northern class of Brahmi.

Object:—Grant of a village called Pippalala in the district of Chandanapuri-eighty-four, to certain Brahmanas originating from Navasarika, by the Rashtrakuta prince Dantidurga, son of Indraraja and grandson of Karkkaraja.

#### (First Pate)

- १. ॐ स्वस्ति[।\*] बदरिकावासकात्समधिगत-पंच-महाशब्द-म-
- २. हा-सामन्ताधिपति-राष्ट्रकूटान्वय-गोत्रालंकार-श्री-कवर्क-
- ३. राज[स्] तत्पादानुद्धचात-परम-माहेश्वर-समाधिगत-पंच-म-
- ४. हाशब्द-महासामन्ताधिपति-श्रीमदिन्द्रराज-[स्तत्\*-]सुत[]\*] मेरु-महीधर-
- प्र. गिर (?विजर) -स्थिर-रुचिर समुन्नते विकसित-यशसि महति स इन्द्रराज्ञा (राजस्या)-
- ६. न्वये श्रनेक-चातुर्दं न्त-गज-घटाटोप-समर-संघट्ट-ल-
- ७. ब्ध-विजयी(यः) समधिरात-पञ्च-महाशब्द-महासामन्ताधिपति-

- ട. प्री (पृ)थिवी-वल्लभ-खङ्गावला(लो)क-श्री-दन्तिदुर्ग्ग-राजः कुशली
  - ६. सर्वानेव राज-सामन्त-भोगिक-विषयपति-राष्ट्रकूट-महत्तरा-
- १०. धिकारिकादी[न्\*] समाज्ञापयत्यस्तु वो विदितं यथा च मया एल[ा\*] पुर-
- ११. व्यवस्थितेन ग्रहवयुज-शुद्ध-त्रयोदहयां स्व-हस्तेन पादां(दौ)प्रक्षा-
- १२. त्य परलोकमपेक्षत्वमीङ्गकृत्य (लोकमपेक्ष्य) महत्फलं च श्रुत्वा चन्दनपुरि-
- १३. चतुराशित्या (रशीत्य) न्तर्गत-पिप्पलालं नाम ग्राम[:\*] नवसारि-
- १४. का-विनिर्गत-भरद्वा[ज]-सगोत्र तथा [ऽ\*]ध्वर्य्यु-रेवादित्य-
- १५. भट्टाय तथा माउल तथा [गो]विसरेभ्य (भ्यो) गुहेश्वर-ती-

#### (Second Plate)

- १६. त्थं-स्नातेन बलि-चरु-वैश्वदेवाग्निहोत्रादिकः (क्रि)यो
- १७. त्सर्प्णात्थं माता-पित्रोरात्मनइच पुण्य-यशो-[s\*]भि-
- १८. ब्रि (वृ)द्धये पिप्पलाल-ग्राम[:\*] प्रतिपादितः यत[:\*] ग्र-चाट-भट-प्रवेश्य[:\*] ग्र-
- १६. भ्यन्तर-सिद्धिक[ः\*] सर्व्वादानं-संग्राह्य[ः\*] यतो [ऽ\*]स्म[द्]-वंशै (श्यै) रन्यैर्व्वा भोग-नृ-
- २०. पतिभिः (भावि-नृपति-भोगपतिभिः) नल-वेगु कदळी-सार-संसार-जल-बुद्बुदोपमं जीवित-
- २१. मवधार्य्य श्रस्मद्दायो [s\*]नुमन्तन्य[:\*] प्रतिपालियतन्यक्च यो वा [s\*]ज्ञा-
- २२. न-तिमिरान्धावृत-मितराचि(चिछ)न्द्यादाछि(चछ)-द्यमानं वा[s\*]नुमोदेत स
- २३. पंचिभिर्महा-पातकै[:\*] संयु[न\*]क्तु[।\*] उक्तं च भगवतो (ता) वेदव्यासेन[।\*] षष्टिः

- २४. वर्ष-सहस्राणि स्वर्गिग (गों) तिष्ठित भूमि-दः। श्राच्छेता (त्ता) चानुमन्ता च
- २५. तान्येव नरके वसे[त्\*]।[।\*] विन्ध्याटवीष्वतोयासु शुष्क-कोट (ट) र-वासिन[:\*।]
- २६. क्रि(क्र) ष्णाहयो हि जायंते भूमि-दायं हरन्ति ये [॥\*] बहुभिवंसु-
- २७. धा भुक्ता राजिभ[:\*] सगरादिभिः। यस्य यस्य यदा भूमि[स्] तस्य तस्य तदा फ-
- २८. लं(लम्) [॥\*] सं ६०० ६० ३ ग्रव्ययुज-शुद्ध-त्रयोदश्यां सोमवारे [॥\*]
- २६. लिखितमिदं कुक्कुरेन(एा) गवंग[वाब्बा]मिहितेन (?)

## A BUDDHIST STONE-INSCRIPTION FROM GHOSRAWA

Provenance:—Village Ghosrawa, 7 miles south-east of the town of Bihar, in Patna District.

Published in :- Kielhorn, Ind. Ant., XVII, pp. 307 ff.

Language :- Sanskrit.

Script :- Northern class of Brāhmī.

Metres: - वसन्तितिलका १, ३, ४-७, ६, ११-१३, १५; शादू लिविकीडित २, १०, १४; इन्द्रवच्चा ८; मन्दाकान्ता १६

Object: - Erection of the temple of Vajrāsana (i.e., the Buddha), and two Chaityas.

१. अभागनसौ जयित सत्व (त्त्व) -हित-प्रवृत्त-सन्मानसाधिगत-तत्व(त्त्व) -नयो मुनीन्द्रः।

> क्लेशात्मनां दुरित-नक्र-दुरासदान्तः-सन्सा (संसा)र-सागर-समुत्त-

रएाँक-सेतुः ॥ [१\*]

3.

ग्रस्यास्मद्गुरवी व(ब) भूवरव (ब) लाः सम्भूय हत्तुं मनः का लज्जा यदि केवलो न व (ब) लवानस्मि त्रिलीक-प्रभी। इत्यालोचयते-

३. व मानस-भुवा यो दूरतो वर्जितः श्रीमान्विद्वमशेषमेतदवताद्वो(द्बो)धौ स वज्रासनः ॥[२\*]

श्रस्त्युत्तरापथ-विभूषग्ग-भूत-भूमि-र्देशोत्तमो न-

४. गरहार इति प्रतीतः । तत्र द्विजातिरुदितोदित-वङ्श (वंश)-जन्मा नाम्नेन्द्रगुप्त इति राज-सखो व (ब) भूव ॥ [३\*]

रज्ज (ज्जे) कया द्विज-वरः स गुग्गी गृ-

प्रः हिण्या
युक्तो रराज कलया [ऽ\*]मलया यथेन्दुः ।
लोकः पतिव्रत-कथा-परिभावनासु
संकीर्त्तनं प्रथममेव करोति यस्याः ।।[४\*]

ताभ्यामजा-

६. यत सुतः सुतरां विवेकी
यो वा(बा)ल एव कलितः परलोक-वु(बु)द्धचा।
सर्व्वोपभोग-सुभगे [s\*]पि गृहे विरक्तः
[प्रव्न]ज्यया सुगत-शासनमभ्यूपे(पै)-

वेदानधीत्य सकलान् कृत-शास्त्र-चिन्तः श्रीमत्किनिष्कमुपगम्य महाविहारं(रम्) । श्राचार्य-वर्यमथ स प्रशम-प्रशस्यं सर्व्वज्ञशान्तिमुपगम्य

प्त तपश्चचार ॥[६\*]

सो[s\*]यं विशुद्ध-गुण-सम्भृत-भूरि-कीर्त्तः शिष्योः[s\*]नुरूप-गुण-शील-यशो-[s\*]भिरामः । वा(बा)लेन्दुवत्कलि-कलङ्क-विमुक्त-कान्ति-र्वन्द्यः

सदा मुनि-जनैरिप वीरदेव: ।।७\*]

वज्रासनं विन्दतुमेकदा [s\*]थ श्रीमान्महावो(बो)धिमुपागतो[s\*]सौ। द्रष्टुंत[तो] [s\*]गात्सहदे(शि)-भिक्षून् श्रीमद्यशोवर्म्म-

१०. पुरं विहारं ।। [द\*]

तिष्ठन्नथेह सुचिरं प्रतिपत्ति-सारः श्री-देवपाल-भुवनाधिप-लब्ध (ब्ध)-पूजः। प्राप्त-प्रभः प्रतिदिनोदय-पूरिताशः पूषेव दारित-

११ तमः-प्रसरो रराज ॥ [ ह\* ]

भिक्षोरात्म-समः सुहु-द्भुज इव श्री-सत्यवो(बो)धेनिजो नालन्दा-परिपालनाय नियतः सङ्ग-स्थितेर्यः स्थितः । येनैतौं स्फु-

१२. टिमन्द्रशैल-मुकुट-श्री-चैत्य-चूडामग्गी श्रामण्य-व्रत-सम्वृ(संवृ)तेन जगतः श्रेयोऽर्थमुत्थापितौ ॥[१०\*]

> नालन्दया च परिपालितयेह सत्या श्रीम-

१३. द्विहार-परिहार-विभूषिताङ्गचा । उद्भासितो [s\*]पि व (ब)हु-कीर्त्त-वधू-पतित्वे यः साधु साधुरिति साधु-जनैः प्रशस्तः ॥[११\*] चिन्ता-ज्वरं शमियता [s\*]ऽत्तं-जन-

१४. स्य हव्हचा

धन्वन्तरेरिप हि येन हतः प्रभावः।

यइचेप्सितार्थ-परिपूर्ण्-मनोरथेन

लोकेन कल्पतरु-तुल्यतया गृहीतः ॥[१२\*]

तेनैतद-

१४. त्र कृतमात्म-मनोवदुच्चै-र्वज्रासनस्य भवनं भुवनोत्तमस्य । संजायते यदभिवीक्ष्य विमानगानां कैलास-मन्दर-महीधर-शृङ्ग-राङ्का ॥[१३\*]

सर्व-

१६. स्वोपनयेन सत्व (त्त्व)-सुहृदासौदार्यसभ्यस्यता सम्वो (म्बो) धौ विहित-स्पृष्टं सह गुर्गीवस्पद्धि वीर्यन्तथा । श्रत्रस्थेन निजे निजाविह वृ (बृ)हत्पुण्याधिकारे

१७. हिथते

येन स्वेन यशो-ध्वजेन घटितो बङ्शा (वंशा) बुदीची-पथे ।।[१४\*]

सोपान-मार्गमिव मुक्ति[पुर]स्य कीर्त्तिमेतास्वि (तां वि)धाय कुशलं यदुपालमस्मात्।

१८. कृत्वा [ss\*]दितः स-पितरं गुरु-वर्गमस्य सम्वो (सम्बो) धिमेतु जन-राशिरशेष एव ॥[१४\*]

यावत्कूम्मी जलिध-वलयं भूत-धात्री वि(बि)मित्त ध्वान्त-ध्वन्सी(ध्वंसी)

तपति तपनो यावदेवोग्र-रिमः।

१६. स्निग्धालोकाः शिशिरमलसा यामवत्यश्च याव-त्तावत्कीत्तिर्जयतु भुवने वीरदेवस्य शुभ्रा ॥[१६\*]